THE

## CHOWKHAMBÂ SANSKRIJ

Collection of Rare & Extraordinary Sansker
NO. 236

क्रमदापिक

श्रीमन्महामहे।पाध्यावकाइमीरिकामा

केशवभद्दविरचिता।

विद्याविनोदश्रीगोविन्दभट्टाचार्य

कृतविवरणोपेता ।

श्रीयुतकान्यकुब्जकुलाङ्करेणसाहित्यसांख्ययोगमी**मां**साद्यनेक शास्त्राध्यापकेन-विश्वविदित श्रीदुःखभञ्जनशर्मकवीन्द्रात्मजेन श्रीदेवीप्रसादशर्मणा शुक्केनकविना संशोधिता

KRAMADIPIKA.

By Mahamahopadhyaya Kasmirika

Keshav Bhatta WITH A COMMENTARY BY

Sri Govind Bhattacharya.

FASCICULUS II-?

PUBLISHED & SOLD BY THE SECRETARY,

CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE. BENARES.

OTTO HARRASSOWITZ, LEIPZIG:

PANDITA JYESHTHARAM MUKUNDAJI, BOMBAY: PROBSTHAIN & CO; BOOKSELLERS, LONDON.

Printed by Jai Krishna Das Gunta. at the Vidya Vilas Press.

BENARES.

Price Rupee one.

## ॥ श्रीः ॥

beliefe beliefe de de de de de de de

थानन्दवनविद्योतिसुमनोभिः सुसंस्कृता॥ स्रवर्णाऽङ्कितभव्याभशतपत्रपरिष्कृता॥१॥ चौखम्बा–संस्कृतग्रन्थमाला मञ्जूलदर्शना॥ रसिकालिकुलं कुर्यादमन्दाऽऽमोदमोहितम् ॥ २॥ स्तवकः---२३६

| A A A A A A A A A A A A                                                                                   | A A A A A A A A A A A A                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| र अस्यां चौखम्बा— संस्कृतग्रन्थमालायां प्रतिमा                                                            | सं पृष्ठशतके सुन्दरैः सीसकाक्षरैहत्तमेषु पत्तू                                                                              |
| एकः स्तवको सुद्रयित्वा प्रकाश्यते । एकस्मिन्<br>२ प्राचीना द्ररुमाश्चामविता सीमामोत्राहरू                 | : स्तवक एक एव ग्रन्थो सुद्रचते ।<br>।(देदर्शनन्याकरणधर्मशास्त्रसाहित्यपुराखादिग्रन्थ                                        |
| एवाहत्र सुपरिष्कृत्य सुद्रचन्ते ।                                                                         |                                                                                                                             |
| <ul> <li>काशिकराजकीयप्रधानसंस्कृतपाठशालक्ष्यपापव</li> <li>एतत्परिशोधनादिकार्यकारिको प्रवन्ति ।</li> </ul> |                                                                                                                             |
| <ul> <li>भारतवर्षियैः,अझददीयैः,।संहलद्वीपवासिभिश्चेतद्</li> <li>अलैटिंगं प्रविक्तवर्दः</li> </ul>         | पा <b>रकेरें</b> यं वार्षिकमभिमं मूल्यम्-मुद्रा: ७ आनका                                                                     |
| र जो नंदन गीमहमनेना ••• •••                                                                               |                                                                                                                             |
| ६ भाषणन्ययः पृथम् न॥स्ति ।                                                                                |                                                                                                                             |
| साम्प्रतं मुद्रचमाणा प्रन्थाः— (१) संस्काररत्नमाला । गोपीनाथभट्टकृता खण्डे २                              | स्त्रस्य यतीन्द्रश्रीमहिज्ञानभिश्चकृतव्य<br>ख्यानम् । सम्पूर्ण । (वेदान्त:)<br>(९) स्याह्यदमञ्जरीमक्षिवेणनिर्मिता सम्पूर्णा |

(३) वलोकवार्तिकम् । भट्टकुमारिलविरचितम् पार्थसाराधिमिश्रकृतऱ्यायरत्नाकराख्यया न्याख्यया सहितम् । सम्पूर्णम् । (४) भाष्योपबृद्धितं तत्त्वत्रयम् । विशिष्टाद्वेत-दर्शनपकरणम् । श्रीमहोकाचार्यप्रणीतम्। श्रीनारायणतीर्थविरचितभाद्रभाषाप्रकाश-संहितं सम्पूर्णम् (वेदान्त:) (५) करणप्रकाशः। श्रीव्रक्षदेवविराचितः (६) भाइचिन्तामणिः । महामहोपाध्यायश्री-गागाभद्दविरचिता। तर्कपादः(मीमासा) २ (७) त्यायरत्नमाला श्रीपार्थसोरिथमिश्रविर चिता सम्पूर्ण: ( मीमांसा ) (८) वद्मसूत्रभाष्यम्-बादरायणप्रणीतवेदान्त-

- (२०) सिद्धित्रयम्-विशिष्टाद्वैतब्रह्मानिरूपणपरम् श्रीभाष्यकृतां परमगुरुभि: श्री ६ श्रीयामु-नमुनिभिर्विरचितम् । सम्पूर्ण(वेदान्तः) १
- (११) न्यायमकरन्दः । श्रीमदानन्दबोधमहार काचार्यसंगृहीतः । स्राचार्यचित्सुखमुनि-विराचितव्याख्यापेतः (वेदान्तः)
- (१२) विभक्त्यर्थनिर्णयो न्यायानुसारिपथमादि-सप्तविभक्तिविस्तृतविचाररूप: म० म० श्रीगिरिधरोपाध्यायविरचितः सम्पूर्य: ( न्याय: )
- (१३) विधिरसायनम् । श्रीत्रप्यदीक्षितकृतम्। सम्पूर्णम् (मीमांसा )
- (१४) न्यायसुधा ( तन्त्रवार्तिकटीका ) भट्टसी-मेरधर्विरचिता। (मीमासा)

## CHOWKHAMBÂ SANSKRIT SERIES.

A

COLLECTION OF RARE & EXTRAORDINARY SANSKRIT WORKS NOS. 233, 236 & 254.

# क्रमदीपिका।

### श्रीमन्महामहापाध्यायकाइमीरिक केशवभद्दविरचिता।

विद्याविनोदश्रीगोविन्दभट्टाचार्यं कृतविवरणोपेता । तथा-

लघुस्तवराजस्तोत्रम् ।

श्रीमद्वैष्णवाचार्यश्रीश्रीनिवासाचार्यविरचितम् ।

श्रीहयग्रीवातुग्रह जीवन स्वभूदेक्पदानन्याश्रित वैष्णव पुरुषोत्तमप्रसादमग्रीत गुरूभाक्तमन्दाकिन्याख्यन्याख्या समलकृतम ।

श्रीग्रुतकान्यकुञ्जकवीन्द्रवर—दुःखभञ्चनशर्मतन्जनुषा साहित्यसाङ्ख्योगाद्यनेकशास्त्रा-ध्यापकेन—देवीप्रसादशर्ममकविना संशोधितौ ।

#### KRAMADIPIKA,

By Mahamahopadhyaya Kasmirika Kesav Bhatta. With a Commentary by Sri Govind Bhattacharya. and Laghustavarajastotram

By Sri Niwasacharya.

With a commentary "Gurubhakti Mandakini"
By Purushottam Prasada.

PUBLISHED & SOLD BY THE SECRETARY, CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE. BENARES.

AGENTS:-OTTO HARRASSOWITZ, LEIPZIG: PANDITA JYESHTHARAM MUKUNDAJI, BOMBAY: PROBSTHAIN & CO; BOOKSELLERS, LONDON. Printed by Jai Krishna Das Gupta,

at the Vidya Vilas Press.

Benares 1917

Price Rupees three.

Registered According to Act XXV. of 1967.

# स्वीपंत्रम्।

### क्रमदीपिका—

तिखिलमही चक्रवालाचार्यचक्रचूडामणिश्रीमगविष्ठम्बाक्रमहासु-नीन्द्रपाद्पीठाधिकतजगद्धिजयिश्रीकेरावमहाचार्यप्रशीताः। विद्याविनोदश्रीगोविन्द्रमङ्कतविषरणोपेता। तन्त्रग्रन्थोऽयम् । अस्मिन् अष्ट पटलाः सन्ति । तत्र प्रथमे मङ्गलाचरणम्,। पतझन्थस्योपादेयता,। सर्वेषु मन्त्रेषु श्रीगोपालमन्त्रस्य सिस्स्यकथनम्,। पुजाकामः, भूतशुद्धिः, केशवादिमुर्त्तिकीरयीदिशंकिन्यासप्रकारः, तत्र ध्यानम्. तयोः फलम् तस्वानां नामानि न्यासः स्थानं च, म्यासप्रयोजनम्. मन्त्रविशेषे प्राणायामप्रकारः आत्मयागार्थ देहे पीठकरपना, पीठशक्तिप्रदर्शनम्, करशोधनम्, इति प्रथमः, पटलः, सर्वेषु मन्त्रेषु दशाक्षराष्टादशाक्षरयामाळीसूतत्वम्, दशाक्षरमन्त्रराजोकारः, मन्त्रस्य ऋष्यादिकथनम्, तत्पञ्चाङ्गानि दशाङ्गानि, 🖘 🚈 🗆 मन्त्रविनियोगः, मन्त्रार्थः, प्रकारास्तरम्, अष्टादशाक्षरमन्त्रराजोजारः.

तस्य भाष्यादिकथनम्, मन्त्रबीजावि, न्यासकमः. मातुकान्यासविशेषः, सहारस्ष्टिप्रकारः, न्यासान्तरम्, विभातिपञ्जरन्यासः, न्यासस्थानम्, न्यासफलम्, मृत्तिपञ्जरन्यासः, मस्तके मन्त्रन्यासप्रयोजनम्, द्वादशाक्षरमन्त्रोद्धारः. हृद्याद्यक्षन्यासमुद्राः, विल्वादिमुद्राकरणप्रकाराः, पतेषां फलम् अस्त्रमन्त्रः । इति द्वितीयः पर**लंः** । मन्त्रद्वयसाधारणं देवताध्यानम्, बात्मपूजाक्रमः, शङ्खपूरणविधिः, तत्र तीर्थावाहनमन्त्रः। स्ववेहें पीठपुजाकमः, पुष्पाञ्जलिविधिकश्नम्, त्रलंसीप्रदानविभागः, जपविधिः। इति स्तीयः पटलः । मन्त्रज्ञपादी दीक्षितस्यैवाधिकारः, गुरुलक्षणम्, गुरुलेवाप्रकारः, दीक्षाविधिकथनम्, दीक्षायां पूजाक्रयः,

वैदणवगन्धा एककथनम्, दीक्षायाँ भगवत्युजाविधानम्, आवरणपूजाकमः, अङ्गदेवताध्यानम्, रुक्मिण्याद्यष्टशक्तिपूजनम्, क्रण्डविधानम्, राशिमण्डलविधिः, ्रमेक्षाविधावज्ञकस्य-कृत्यम् । द्यापदानविधिः, नैवेद्यस्वरूपम्, नैवेद्यार्पणमन्त्रः, भोजनोपयोगिमुद्राविशेषः, प्राणादिसुद्रास्व रूपम्, वाणादिमुद्रामन्त्राः, निवेद्यमुद्रामन्त्री, सन्मन्त्रोद्धारः, सीक्षाक्षहोमविधिः, वृज्ञानन्तरप्रकारः, खारमसमर्पणमन्त्रः. आत्मसम्प्रीणप्रकारः, आभिषेकप्रकारः, मन्त्रप्रहणानन्तरं शिष्यकृत्यम्, मन्त्रदानानन्तरं गुरुक्त्यम्। कति चतुर्थः पटलः । दीक्षितमन्त्राविधिः, जपस्थानानि. जपस्थानेषु कमेणाहारनियमः पुरश्चरणोत्तरकृत्यम्, सिद्धमन्त्रस्य कृत्यम्, पूजायां प्रातःकालिकच्यानम्, प्रातस्त वनपुजाफलम्,

प्रातः पुजायां नैवेशं तपेणं च, मध्याहसवनध्यानम्, आवरणनैवेद्यदानप्रकारः, होमादिकम्, पतत्फलम्, सुतीयकालपूजाव्यवस्था, तृतीयकालपुजाध्यानम्, यावृतिदेवतानामनिर्देशः, तर्पणप्रकारः जपसंख्या च, सायाह्नपुजाफलम्, रात्री पूजाप्रकारः, रासकोडास्वरूपम्, राशिपुजीचितध्यानम् . आवरणानि, पूर्वीकावृतिसंख्यापूर्वकम् नेवेद्यम्, रासपूजाफलम्, उक्तोपसंहारः, कालत्रयतर्पणद्रव्यम्, तर्पणमन्त्रः, उत्तरकृत्यम्, काम्यतर्पणद्रव्यम्, काम्यतर्पणम् षोडराइड्याणि, काम्यतर्पणफलम्। कास्यतं पंणान्तरम् तस्य फलम्, तर्पणान्तरम्, तपणस्याहोषफळद।स्टबं तपणोत्तरकृत्यं चा, प्रयोगान्तरम्, Charles of the second यन्त्रः, ETKREKTE TERRIT EN EL BENJE तल्लेखनप्रकारः,

संस्कृतयन्त्रधारणफलम्, यन्त्रस्य द्यारणादन्यत्राप्युपयोगः, यन्त्रपद्धसरमन्त्रोद्धारः, शक्तिबीजोद्धारः, परमेश्वरपूजास्थाननियतिः, कथितप्रकाराणां फलम्, इति पश्चमः परकः। एवं साधितमन्त्रयोः प्रयोगौ, प्रयोगार्थे दशाष्ट्रादशाक्षरयोध्यानम्। तत्फलम् . सन्मन्त्रः, ऋष्यादि, प्रयोगान्तरम्, मन्त्राप्तरम्, ऋष्यादि. मन्त्रान्तरम्, ऋष्यादि. प्रयोगः--प्रयोगान्तरम्, मन्त्रान्तरम्) ऋष्यावि. पूर्वीकश्रीमन्युकुन्देत्यादिखतुण्णी मन्त्राणामङ्गावरणानि, मृत्युञ्जयविधिः, मन्त्रान्तरम्,-एतस्य पुरश्चरणादिकम् ,-अस्मिन्नेवबालएकार्थं मन्त्रान्तरम् . सस्मिन्नेव गोरसार्थ मन्त्रान्तरम् , विषहरणप्रयोगः, प्रयोगान्तरम्, कालियमर्चनमन्त्रः, अस्य मन्त्रस्य अङ्गादिकम् ,

यस्य पुरुधरणम्, प्रयोगस्त, विष्मप्रयोगान्तरम्, प्रयोगान्तराणि. जलपानमन्त्रः. सन्तानगोपालमन्त्रः, प्रयोगान्तराणि, अस्य प्रयोजनस्य प्रकारान्तरेणाऽपि सिद्धिः अस्मिन्नेवाऽर्थे प्रयोगान्तरम्, रागानमारणप्रयोगे प्रायश्चित्रम्, प्रयोगान्तराणि, प्रकारान्तरम्, इति षष्ठः प्रदेखः । गोपाळध्यातम्, अष्टमहिषीध्यानम्, पत्न्यन्तर ध्यानम्, अष्टनिधिष्यानम्, विशस्यक्षरमन्त्रीखारः, अस्यऋष्यादिकम्, पूजाप्रकारः. अक्षरन्यासस्थानानि. षडङ्गानि. आत्मपुजा, वाद्यपुजाप्रकारः, कामगायच्युद्धारः, मालामन्त्रोद्धारः, विनियोगः, यन्त्रे पुजापकारः, आवरणानि, A PROPERTY. सङ्गानि, · 1.273.12134 नेबेद्यम्, AND THE PROPERTY OF THE PARTY O फलम्. TON TENENTS AND

J-703 M (1985)

----

प्रयागः, प्रयोगान्तराणि, यन्त्रास्त्रह्यम्, ध्यानम् , पुरश्चरणजपादिकम्, क्रमेण मन्त्राणामुद्धारो ध्यानञ्च, पुरश्चरणम्, होमविधिस्तत्फळं च, मन्त्रान्तस्म, व्यक्तिहात्रश्रस्मन्त्रान्तरोद्धारः, ऋष्यादिकं ध्यानं च, मन्त्रान्तरोद्धारो ध्यानश्च पुरश्चरणं पूजा च, प्रात्यहिकपूजाफलम्, मन्त्रान्तरोद्धारः, ऋष्यादिकं ध्यानञ्ज, प्रश्चरणम्, प्रयोगान्तरमः सन्त्रान्तरम् ऋष्यादिकं ध्यानं च, पुरश्चरणम्, आयतनादिषु पूजाविशेषः, द्वारपुजा, विष्णुपार्षद्नामानि, अस्रोद्धारः, पीठपूजा, आवरणपूजा; कुमुदादिनामानि, पुजाफलम्, मन्त्रान्तस्म्, अध्यादिकं ध्यानञ्ज, प्रश्चरणम्, पुजाप्रकारस्तत्फलं च,

मन्त्रान्तरं ध्यानं च, एकाञ्चरादिगोपालमन्त्राः, उक्तमन्त्राणामुख्यादि ध्यानं च, पतेषां पुरश्चरणं तत्फलं च, मन्त्रास्तरम् ध्यानपुरश्चरणपुजातर्पणानिः यन्त्रान्तरंध्याने च, आराषुक्तमन्त्रयोः प्रयोगः फलं च. कति सप्तमः प्रटलः। वशीकरणप्रयोगः, क्षत्रियवैश्यशुद्धाणां प्रयोगत्रयम्, प्रयोगः प्रयोगान्तरम्, पुनः प्रयोगान्तरम्, पुनः प्रयोगान्तरम्, पुनः प्रयोगान्तरम्, पुनः प्रयोगास्तरम्, समानफलं प्रयोगद्वयम. प्रयोगान्तरम्, होमद्रव्याणि, प्रयोगान्तरचतुष्टयम्, मन्त्रयोमीहात्म्यम्, मोक्षसाधकप्रयोगान्तरम् परममन्त्रद्वयम्. ऋष्यादिकम्, षड्डानि, वाणन्यासध्यानानि, वाणनामानि. ध्यानम्, पुजाप्रकारः.

शक्तिवर्णा संमोहनगायत्री, तत्प्रभावः, मन्त्रद्वयसाधारणतर्पणम्, मन्त्रद्वयसम्बन्धित्रयोगान्तरम्, रुक्मिणीवल्लभमन्त्रोद्धारः, मन्त्रवर्णसंख्या, मन्त्रस्यऋष्यादिकम्,-अङ्गविधिश्च, न्यासोध्यानं च, होमः सेवाच, तत्फलम्, मन्त्रान्तरेभ्योऽस्याऽतिशयः, प्रयोगप्रकारस्तत्फळं च, उपसंहारः, इत्यादयोऽन्ये च विषयाः अत निरूपिताः सन्ति,



## अथ मुद्रालक्षणानि ॥

अङ्कुलीः करयुग्मस्य संप्रसार्थ प्रवन्धयेत् । मध्यपृष्ठगतानामे तर्जनीम्यां निरोधयेत् ॥ १ ॥ मध्यमात्रे समं कृत्वा कनिष्ठामध्यमोपरि । तयोखपरि चाङ्कुष्ठौ मुद्रायोनिस्तु खेचरी ॥ २ ॥ तर्जनीशेषमाकुङ्घ्यशेषाणां च निपाडयेत । अङ्कुरां दर्शयेन्मन्त्री गृहीत्वा दक्षमुष्टिना ॥ ३ ॥ इत्यङ्कशमुद्रा ॥ आवाहनं स्थापनं संनिधानं सनिरोधनम् । संमुखीकरणं सकली करणं चावगुण्डनम् ॥ ४॥ घेनुपीयूषकरणं महामुद्दा तथैव च। परमीकरणं चैव नवमुद्राः प्रकीर्त्तिताः॥ ५॥ पतेषां लक्षणमाइ-सम्यक् संपूरितः पुष्पैः कराभ्यां करिपताञ्जलिः आवाहनी समाख्याताकराभ्यां देशिकोत्तमैः॥६॥ अधोमुखी कृता सैव स्थापनीति निगचते। वाश्लिष्टमुष्टियुगला प्रोन्नताङ्गुष्ठयुग्मिका ॥ ७ ॥ सम्निधाने समुद्दिष्टा मुद्रेयं तन्त्रवंदिभिः। अङ्कुष्ठगर्भिणी सेव संविरोधसमीरिता ॥ <॥ मुष्टिद्वयस्थिताङ्गुष्टी सन्मुखी च परस्परम् । संशित्रष्टाबुच्छितौ कत्वा सेयं सन्मुसमुद्रिका ॥ ९ ॥ देवाङ्गेषु पडङ्गानां न्यासः स्यात्सकलोक्वतिः । हृदयादिशारीरान्ते कनिष्ठाद्यङ्गुलीषु च॥ १०॥ हृदादिमन्त्रविन्यासः सकलीकरणं मतम्। सन्यहस्तकतामुष्टिदीघीघोमुखतर्जनी ॥ ११ ॥ अवगुण्ठनमुद्रेयमभितोम्रामिता भवेत्। अन्योन्यतर्जनीयुग्मं भ्रमणाद्वगुण्डनम् ॥ १२ ॥ अन्योन्याभिमुखारिलष्टाकनिष्ठानामिका पुनः। तथा तु तर्जनीमध्या धेनुमुद्राप्रकीर्तिता ॥ १३ ॥

अमृतीकरणं कुर्यात् तया देशिकसत्तमः। अन्योन्यप्रथिताङ्गुष्ठा प्रसारितकराङ्गुलिः॥ १४ ॥ महामुद्रेयमुद्रितापरमीकरणं बुधैः। शङ्कं चकं गदां पद्मं मुसलं शाङ्गेलद्गकौ ॥ १५॥ पाशाङ्क्षश्री वैनतेयं श्रीवत्संकीस्तुभंतथा । वेणुं चैवाऽभयवरी वनमालां प्रदर्शयेत्॥ १६॥ पतेषांलक्षणमाह— वामाङ्कुष्ठे विधृत्यैव मुष्टिना दक्षिणेन तु । तन्मुष्टेः पृष्ठदेशे तु योजयेश्वतुरङ्गुलीः ॥ १७ ॥ दक्षिणेचोन्मुखेऽङ्कुष्ठे तेषामत्राणि योजयेत्। कथिता राह्मसुदेसं वैष्णवार्चनकर्माणे ॥ १८ ॥ अन्योन्याभिमुखाङ्कुष्ठकनिष्ठायुगळं पदा विस्तृतीश्चेतराङ्गुल्यस्तदासौ दर्शिनी मता॥ १९॥ अन्योन्यत्रथिताङ्कुल्यउन्नता मध्यमा नती । संलग्नी चेत् तदा मुद्रा ग्रदेशं संप्रकी चिंता ॥ २०॥ अन्योन्याभिमुर्खी पाणी प्रमाकारी चः मध्यतः । कर्णिकावनताङ्गुष्ठी पद्ममुद्रा प्रकीत्तिता ॥ २१ ॥ मुर्षि कत्वा तु हस्ताभ्यां वामस्योपरि दक्षिणम् । कृत्वा मुसळमुद्रेयं सर्वविघ्नविनाशिनी ॥ २२ ॥ वामस्थतर्जनीयान्तं मध्यमान्ते नियोजयेस् । प्रसार्थ च करं वामं दक्षिणं करमेव च ॥ २३॥ नियोज्यद्क्षिणस्कन्धे वाणग्रहणवत्ततः। तर्जन्यक्रुष्ठयोयोंगं कुर्यादेषा प्रकीतिता ॥ २४ ॥ दार्क्षमुद्धेयं मुनिभिर्दर्शयेत्रुष्णपूजने । कनिष्ठानामिके हे तु दक्षाङ्कष्ठनिपीडिते॥ २५॥ शेषं प्रसारितं कृत्वा सन्नमुद्रां प्रदर्शयेत्। पाशाकारं नियोज्यैवं वामाङ्गुष्ठस्य तर्जनिम् ॥ २६ ॥ दक्षिणं मुष्टिमास्थाय तर्जनी च प्रसारयत्। तेनैवं संस्कृतेन्यन्त्री वामाङ्गुष्ठस्य मुलक्रम् ॥ २७॥ पासमुद्रेयमुहिष्टा केदावाचनकर्मणि। तंजनीमीबद्धक्रिड्यशेषाणां च निपीइयेत्॥ २८॥

अङ्कर्धा दर्शयेत् तद्वद्गृहीत्वा दक्षमुष्टिना। अन्योन्यपृष्ठे संयोज्य कनिष्ठं च पस्परम् ॥ २९ ॥ तर्जन्यमं समं कृत्वाऽङ्गुष्ठामं च तथैव च । ईषदालम्बनं इत्वा मध्यमेन च पक्षवत्॥ ३०॥ प्रसार्थ ग्रास्ड्डी॰सुद्रा कृष्णपूजा विधी स्मृता। अन्योन्थं संमुखे तत्र कनिष्ठातर्जनीयुगे॥ ३१॥ मध्यमानामिके तद्वदङ्खुष्ठेनं निपीडितम्। दर्शयेद्रक्षः स्थले मुद्रायतात् श्रीतत्ससंबद्धाम् ॥ ३२ ॥ अन्योन्याभिमुखे तद्दत्कानिष्ठेसंनियोजयेत्। तर्जन्यनामिके तद्वत्करौत्वन्योन्यपृष्ठगौ ॥ ३३ ॥ उङ्गितान्योन्यसंलग्नादश्चदस्तकराङ्गुलीम्। निधायमध्यदेशे तुं वाममध्यमतर्जनीम् ॥ ३४॥ संयोज्यमाणिवन्धे तु दक्षिणे योजयेत्रतः । वामाङ्कृष्ठे तु मुद्रेयं प्रसिद्धाः कीस्तुभा मता ॥ ३५॥ अधोमुखे वामहस्ते ऊर्द्धास्यं दक्षहस्तकम्। क्षिप्त्वाङ्कुळीरङ्कुळिभिः संयोज्य परिवर्तयेत् ॥ ३६ ॥ एषा संशारमुद्धाःस्याद्विसर्जनाविधौ मता। अङ्गं प्रसारितं कृत्वा स्पृष्टशाखं वरानने ॥ ३७॥ प्राङ्मुखं तु करं कृत्वा अभयं परिकीतितम् । वक्षं भुजं संप्रसार्यजानूपरि निवेशयेत ॥ ३८ ॥ प्रसतं दर्शयेहेवि वरः सर्वार्थसाधिनी । स्पृद्योत्कण्ठादिपादान्तं तर्जन्यङ्गुष्ठमुलयोः॥ ३९ ॥ करंद्रयेन मालाचन्मुद्रयं वनमालिकाः॥ ४०॥ छोटिकालक्षणमाह-ब्रोकरी पृष्टसंलग्नी भ्रामयेखतुरङ्गुलीः छोटिका सुसमाख्याता प्रणामे तां प्रदर्शयेतु ॥ ४१ ॥

इति शम्।

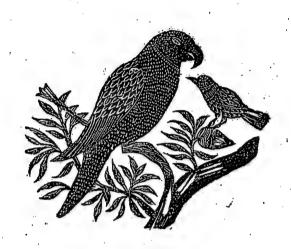

सब प्रकार की संस्कृत पुस्तकों के मिलने का पता—



चौवम्बा संस्कृत सीरीज आफीस बनारस सिटी।

### अथ ।

# लघुस्तवराजस्तोत्रम् ।

श्रीवैष्णवाचार्यं श्रीश्रीनिवासाचार्यविरचितम्-श्रीह्यग्रीवानुग्रहजीवितस्वभूदेवपदानन्याश्रित पुरुषोत्तमपसाद वैष्णवविरचित गुरुभक्तिमन्दाकिन्याख्यन्याख्योपेतम्।

> श्रीकृष्णायनमः । श्रीगुरुचरणेभ्योनमः ।

वन्दे श्रीश्रीनिवासार्थ्ये वैदान्तास्बुजभास्करम् ॥ प्रपन्नजनसन्त्राणळच्यदीक्षंजगद्गुरुम् ॥ १॥

दहसलु सकललोकस्य दितञ्जिकीष्ठभैगवान्पाञ्चनन्यावता-रो निरितशयवात्सवयकारुण्यादिगुणो निजाश्चितसंरक्षणलञ्धदीक्षः श्रीश्चानिवासाचार्याभिधो ब्रह्मरुन्द्रन्द्रादिकिरीटेडितपाद्पीठवेदान्त-कवैद्यपरब्रह्मादिशञ्दाभिधेयश्चीपुरुणेत्तमाश्चयाऽवनितलावतीर्णे जग् गदुद्धिधीष्ठे तदाचन्त्यानन्तशक्त्युपश्चंहितानन्तशक्ति श्रीसुदर्श-नावतारं नियमानन्दसमाख्यं ह्याद्याचार्य निजगुरुं मिताक्षरेण स्तो-क्रेण तुष्टाव तस्य व्याख्यानं यथामति पदार्थमात्रेण निभाव्यते तत्त्रसादैकप्रयोजनेन,

जयजयेति-

जयजयेक्षितज्ञाता नियमानन्द आत्मवान् । नियमेन वदो कुर्वन्मगवन्मागदर्शकः ॥ १ ॥ हेतियमानम्द त्वं जयजय स्वोत्कर्षमाविष्कुरु, आदर्शेष्सा, तत्र 3

शास्त्राचार्यसंस्कारशून्यान्कुतर्कनिष्ठान्नियमयति औपनिषदमार्गेस्था-पयतीतिनियमः स्वाश्रितानानन्दयतीत्यानन्दः नियमश्रासावानन्द-श्चोतिनियमानन्दः यद्वा नियमेनदेशकालादिपरिच्छेदशून्येनानन्दो-यस्यसः सदासर्वत्रपरिपूर्णानन्दइत्यर्थः यद्वा चेतनाचेतनवस्तुजातं नियमगति स्वेस्वेकार्ये वथाधिकारं स्थापयतीतिनियमोविद्ववान्तर्या-मीभगवाञ्ज्ञीवासुदेवस्तस्मिन्नानन्दोयस्यसः श्रीपुरुषोत्तमस्वरूप-गुणादिविषयकानविञ्छन्ननिरतिशयानन्दाश्रयदृत्यर्थः यद्वा निः निःशेषेणबुद्धादीनामुपरमः समाधिः शेषणयमोनियमः नन्दोयस्यसः सदासमाध्यानन्दपूर्णइत्यर्थः यद्वा निःशेषणयमयः प्रवर्त्तयति जीवानितिनियमोवेदस्तस्यापिवेद-ति स्वाज्ञायां स्यानन्दोयस्मात्तथोक्तोनियमानन्दः वेदस्ययथार्थव्याख्यानतत्प्रव-र्त्तनञ्ज्ञवानन्दहेतुः तद्रथमेवास्यावतारत्वादित्यलं विस्तरेण तस्य संबोधनमेतत्.।

तमेवविशिनष्टि ।

इङ्गितशातेति।

श्रीभगवत इङ्गितम् इदानीमेव तदाक्षाकरणीयतया प्रवर्षतहति जानातीतिसः यद्वा जीवानामिङ्गितम् अनेनोपायेनाऽसौ कृतार्थः स्यात् असौ सकामः असौ निष्कामः असौ मायया मां भजति असौ श्रद्धाविश्वासार्जवादिना भजतीत्यादि तत्तक्षेष्टितं जानातीति तथा स्रेष्टितस्य क्षातेति वा विद्रहः सर्वकृत्वात्।

सर्वक्रत्वेहेतुमाह — श्रात्मवानिति ।

आत्माश्र व्हेश्य ब्रह्मवाचकः "तस्माद्वापतस्मादात्मन आकार्शः सम्भूत" इत्यादिश्चतेः स प्रत्यक्षेणविद्यतेयस्यसः ब्रह्मञ्चपवस्व वृद्धः "आत्मन्परेदृष्ट" इत्यादिश्चतेः यद्वा आत्मानो जीवात्मानोऽन- विद्यक्षानुमृतिविषयतया विद्यन्ते यस्य स तथोक्तः तच्चेष्टितज्ञाः नाभावेबोधकत्वासम्भवात् अतप्य भगवन्मागंदर्शकद्वति इ- स्टुरेवदर्शकत्वनियमात् असौसद्योमोक्षाधिकारी असौचि- रकालेन साधनसंपत्त्या मोक्षमागी भविष्यति असौ भगवद्भागवत- वृद्धा नित्यसंसारी औपनिषद्देरपेक्षणीय इति ज्ञात्वेव तद्वनुसारेण कर्त्यसाधनेषु स्थापयित्वा भगवद्वीयमार्ग दर्शयतीति तथा

P

例

"येनाक्षरम्परमंत्रेद्दारं प्रोवाचतांत्तत्वतो ब्रह्मविद्या"मिति श्रुतेः कि कुर्वन् नियमेनवरोकुर्वश्चिति नियमोऽत्रनियमनस्पसामध्यविद्याः तेन तान् क्षेत्रज्ञान् वरोकुर्वन्वा ऽनुप्रहविषयीकुर्वन् यद्वा नियमेन रारीरवाङ्मनोव्यापाराणां देशकालादिपार्च्छेन् स्त्रून्यतया भगवदाञ्चापालनात्मके परमक्तियोगे नियमनं नियमनं शिहरिवरोकुर्वश्चित्यर्थः भगवन्तं वर्शाकृत्या तद्द्वारेन्ण तेषां बुद्धिं प्रेरियत्वा मगवन्मार्गदर्शकस्तदुपदेष्टा भवतीति तान्यर्पार्थः अन्तःप्रेरणया विना तद्द्वतिष्ठाभावेनोपदेशमात्रस्य कार्यकारित्वायोगात् भगवन्मार्गोऽत्र साधनोपदेशकमस्तस्य दर्शकः यथाऽधिकारमुपदेष्टेतियावत् भगवन्मार्गोऽत्र साधनोपदेशकमस्तस्य दर्शकः यथाऽधिकारमुपदेष्टेतियावत् भगवन्मार्गोऽत्र्वरादिमार्गो वा सन्वाऽध्यात्मसुधातरिक्षण्यां विस्तृतः यद्वा मृग्यते शास्त्रविचारेण योगादिसाधनैश्च कृत्वा मुमुश्चाभिरिति मार्गस्तत्स्वरूपगुणस्त्पादिः "सोऽन्वेष्टव्य"द्दि श्रुतेः यद्वा नियमेनेति निग्रहानुग्रहरूपनियमनशक्तियोगेन सर्वामिपि जीवात्मनो वरो कुर्वन् भगवन्मार्गे प्रवणीकारः तत्र स्वाश्रिताननुग्रहेण वहिर्मुखांश्च निग्रहेण ।

तथा च वश्यते॥

1

निग्रहानुग्रहाभ्यां वे श्रीकृष्णेन समानतेति।

मगवत्स्वरूपगुणादिविषयकसाक्षात्कारानुभृतिकारितेतियावत् तत्र स्वरूपं सर्वव्यापकः सर्वात्मा सर्वाधारो जगद्योनिः शा-स्त्रैकवेद्यो देशकाळादिपरिच्छेदशून्यः सिद्धानन्दोऽनन्त इति "सर्वव्यापी सर्वभृतान्तरात्मा यस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे" "य-तो वा इमानि भृतानि जायन्ते" "सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति" "सत्यं बानमनन्तं ब्रह्म" "विक्षानमानन्दं ब्रह्मे"त्यादि श्रुति-भ्यः, गुणाश्च क्षानशक्तिव्छैद्वर्थाद्यो वात्सद्यकारूपश्चमा-द्यश्च स्वाभाविकाः कर्याणक्षपा यावदात्मवृत्तिसंख्यादिपरिच्छेद-शून्याः "परास्यशक्तिविधिवश्चयते स्वाभाविकीक्षाम्बलिकयाच"-"यः सर्वेद्यः सर्ववित्"।

समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ तेजोवलैश्वर्यमहावबोधः। स्ववीर्यशक्तादिगुणैकराशिः।

इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यश्च॥

भादिनासर्वमङ्गलविष्रहः "यदापद्यः पद्यतेस्वमस्प्रीयदात्मक्री-

संग्रहान् तदात्मिकाष्ट्रयक्तिः<sup>2 प</sup>हिरण्यकेशः हिरण्यदमश्रुराप्रण-खारसुवर्णं" इत्यादि श्रुतिस्यः ।

<sup>द</sup> तहिस्तारस्य श्रुत्यन्तकल्पनल्ल्यां द्रष्टन्यः।

अध

यस्यदेवेपराभक्तियथादेवे तथा गुरौ । तस्यतेकथिताद्यर्थाः प्रकाशन्तेमहात्मनः ।

इत्यादिश्वतिबोधितसगवद्भावप्रतिपादकोऽप्ययं रहोको ह्या-ख्यायते हे नियमानन्द इति ।

चेतनाचेतनात्मकं जगिश्यमयतीति नियमोविश्वान्तरात्मां भगवाञ्ज्ञोषुरुषोत्तमः—"श्वात्मानमन्तरोयमयत्येषते श्वात्मान्तर्यामी" विश्वतः, श्वानन्द्यत्यानन्द् श्वानन्द्यस्वरूपोवेति "एष श्वानन्द्यति" "विश्वानमानन्दं ब्रह्मे"त्यादिश्वतः, नियमश्चासावनन्दश्चेतितथोक्तः सर्वोन्तरात्मानन्दं ब्रह्मे"त्यादिश्वतः, नियमश्चासावनन्दश्चेतितथोक्तः सर्वोन्तरात्मानन्द्रस्यो भगवान्वासुदेव इत्यर्थः तस्य सम्बोधनामिन्दम् शत एव इङ्गितश्चातित्, सर्वोन्तरात्मत्वादेव सर्वस्येङ्गितस्य वाद्याभ्यन्तरचेष्टितस्य श्वाता तस्याजेवकौदित्यादिचेष्टितं तत्त दत्रकृष्टभाषणं तत्तन्त्रोगफलं च सर्वे साक्षात्पश्यतीति यावतः, एवत्र श्वीमगवतो विश्वान्तरात्मत्वं तत्समानाधिकरणं स्वातन्त्रयं सान्वेशं च प्रतिपादितं, तेमेव च व्यतिरेक्षमुखेन जीवात्मनां तद्यात्मी यत्वं तत्परतन्त्रत्वम्रहपञ्चत्वं चापि फल्कितम्।

अथ सिद्धान्तमपि समासतो दर्शयन् विशिनष्टि । आत्मन्नानिति ।

यात्मानिस्विचा सपि नित्यमुक्तवद्विशेषयुक्ताः क्षेत्रहास्त-दाच्यतचन्त्रतद्याण्यतदात्मकत्वादिभ्यस्तदात्मीया विद्यन्ते यस्य स आत्मवानिति विश्वदःतदाध्ययवादिभिः स्वक्रपेण मिश्रत्वमपि जगत-स्तदात्मकत्वादिना तद्पृथक्षिद्धत्वादामिकत्वं मिश्रामिश्रत्वमित्यर्थः किञ्च प्रकृतिप्रत्यययोः प्रत्ययार्थस्येत् प्राधान्यात् प्रकृत्यर्थानां क्षेत्र-द्यार्थस्य च श्रीमाध्वस्य भगवतः कृष्णस्य स्वतन्त्रसन्त्रयोगो सुख्यवृत्त्येवसिद्धः "आत्मादिपरमः स्वतन्त्रोश्चिग्नुणः" "प्रतस्य वा-प्रस्त्यय प्रशासने गार्गि सर्याचन्द्रमसौ विश्वते तिश्चतं इत्यादिश्वतेः। प्रत्यसम्बद्धाः संबन्धिस्तिकातं निक्षत्य तत्क्षतिसाधनमपि स्व-

Ç!

ď

यमेवेत्याह

2

भगवन्माग्देशक इति।

भगवतः स्वस्य वेदमुखोक्तस्वप्राप्तिमार्गं वैदिक्तसम्प्रदायनिष्ठसदाचारनिष्ठसदाचार्याभिगमनादिप्रसृतिस्वप्राप्तिपर्यन्तसाधनकमतद्गुष्ठानादिरूपं मार्गं दर्शयतीति तथोक्तः वात्सल्यकारुण्यद्यातितिक्षादिस्वाभाविकानन्तकल्याणगुणवरुणालयत्वात् स्वयमेवजन्मसमये कृपाईकृटाक्षेणावलोक्य सात्विकश्रद्धाविशिष्ठं कृत्वा वेदान्तसम्प्रदायाचार्यणाऽऽत्माऽपरमृत्तिना वहिर्यामिणा ऽभिसङ्गस्य
तदुकसाधनसंतति#माचारयित्वा स्वात्मानं प्रापयतीति भावनाह ।
नियमेनवशेकुविश्वति ।

तत्तत्साधनाचरणाद्यनुक्लानुप्रहगर्भितान्तः प्रेरणात्मकेन स्वासाध रणधर्मेणवशेकुर्वन स्वानुक्लत्वं स्थापयित्रत्यर्थः "यमेवैषवृणुते तेन-लभ्यः तमकतुं पश्यतिवीतशोकोधातुः प्रसादान्महिमानमात्मन" इत्यार्विश्वतेः, यद्वानियमोत्र नियमनं निप्रहणक्ष्पासाधारणेश्वयंथोग इति 'भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादिश्वश्वनद्वश्च मृत्युर्धावति पञ्चम" इति श्वतः, तेन दुराचारान्वदानिषद्धार्थानिष्ठान् निम्नहाधिकारणे निम्नहेण वशे कुर्वकित्यर्थः तथा च दुष्कृतां निम्नहेण वेदोक्तधर्मप्रवृत्तिविरोधं परिहर्द्यस्थान्तं वदोक्तधर्मानुगामिनां चातुगृह्वन् तथ्यो भगवन्मागं पूर्वोकं मार्ग वेदोक्तसाधनसन्तिनित्र भगवद्गीताष्ठुपदेशरीत्या वाद्विक्तिक्षणं स्वप्नाप्तिमां वाद्विक्तिति वाद्यार्थः एतद्यभिव भगवतोऽवतारत्वात्।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ॥ अभ्युत्थानमधर्मस्य तदातमानं सजाम्यहम् । परित्राणाय साधूनां विनाशायं च दुष्कृताम् ॥ धर्मसंस्थापनार्थायं सम्भवामि युगे युगे । इति मगवदुक्तेः ॥

एवं भूतेदवर्याचाश्रयस्त्वं स्वोत्कर्षमाविष्कुरु इति संबन्धः ॥१॥ एतेन इलोकेनोत्कर्षमादुर्भावार्थं प्रार्थना उक्ता तत्मार्थनया तु-ष्टेन स्वबुद्धी प्रादुर्भावितमुत्कर्षे बात्वा तदेव वर्णयति ।

अञ्चार्यित्वेति पाइः प्रासाविकः ।

स्वक्रपगुणकर्मादिभिरुत्तमत्वमेवात्कर्षस्तस्यैववणनार्थमुपक्रमते।

पाखण्डद्रुमषण्डानां दाहकः पावकोपमः॥ गर्वपर्वतद्मभोलिः काम्यकर्माहिपक्षिराद्॥ २॥

पाखण्डाएवदुमास्तेषां षण्डाः समृहास्तेषां दाहक इति, बृक्षाणां-छेदेपि अङ्कुरादिना पुनरपि रोहदर्शनाचथा दण्डादिभिया पाखण्ड-त्यागेपि वासनया दुस्त्यजत्वात तद्दुर्शिष्टचत्वात् द्रुमत्वो-किः, दवाग्निना वनदाहेपि कचित्कचित्तचन्म्छावशेषदर्शनात्पुनस्त-द्रोहदर्शनाच तथापि पाषण्डानां दाहे तन्मूछावशेषात्कदाचिद् भूयः प्ररोहो भविष्यतीत्याह, पावकोत्तम इति, सांवर्षकाश्चित्वयः समूछवस्तुदाहकत्वाश्च भूयः प्रादुर्भावसम्भावनेत्यर्थः।

किंच, गर्वपर्वतद्म्भोलिरिति ।

गर्वा एव दुरुच्छेचत्वात्पर्वतास्तेषांछेदने दम्भोलिवेजः वज्ञतुल्यदृत्यर्थः स्वाश्रितानां गर्वस्यात्मप्राप्तौ मुख्यप्रतिवन्धकस्य स्वानुप्रहेण सद्योनादाकदृत्यर्थः यद्वा शास्त्रमागेषित्रभुंखानां गर्वपर्वतान् निजैद्वर्ययोगात् तिन्नप्रहेण सद्योनाशयतीति तात्कालिकनाशकत्वद्योतनाय दम्भोलिशन्दप्रयोगः।

किञ्च,

काम्यकर्माहिपाक्षराडिति।

"स्वर्गकामो यजेत" "पशुकामोयजेत" इत्याविकाम्यस्वगाँदिविषयोद्देशेनतत्साधनतया विधीयमानानि काम्यकर्माणि तद्नादिवासनाश्चाऽहिस्थानानि यथाहि दष्टस्य परमजाख्यापत्या क्षानसामान्यामावः तद्दंशनस्येव तेषामि श्रेयोक्षानाभावासाधारणदेतुत्वात् तन्नाशे पिक्षराडिव, यथा पिक्षराड्वैनतेयस्य नामात्मकमन्त्रोद्धारणाद्द्वयो भुजगाः पलायन्ते तद्दंशजन्यविषमि सद्योनश्यति कि पुनस्तत्साक्षात्कारेण, एवं तस्य सामान्यदृष्ट्यापि काम्यकर्मणां सवासनानां निवृत्तिः कि पुनस्तद्विशेषसंवन्धजन्यतद्नुप्रहृया दृष्ट्या तन्निवृत्तिः केमुत्यन्यायदर्शनार्थमिदमुपमानमित्यर्थः, अत्र काम्यपद्मयोगेन नित्यनैमितिक्षयोः परम्परया मोक्षोपयोगित्वात्कर्त्तृव्यत्विता, अस्य वि-

1

दोषानिर्णयश्च वेदान्तरत्तमञ्जूषायां श्रीपुरुषोत्तमाचार्यपादेविस्तृतः अत्रोपरम्यते ॥ २ ॥

किञ्च मत्तवादगजेन्द्राणां पञ्चाननमहोज्वल इति।

मत्तवाद्गजेन्द्राणां पश्चाननमहोज्ज्वतः॥

कामादिविषयाब्धीनां शोषकः क्रम्भसम्भवः ॥३॥

अनेककुतर्ककुरालां स्वकपोलकिता वादा एव गजेन्द्राः
मसाश्चते वादगजेन्द्राश्चेति विग्रहः, मस्तवादीतिपाठे वादिनो देहेनिद्रयमनोबुद्धिमाणाद्यात्मवादिनः भृतसङ्घातकारणवादिनो नास्तिकाः, कमैकालपरमाणुपकृत्यादिकारणवादिनो मीमांसकतार्किकाद्यश्च, अध्यासवादिनो मायावादिनश्च, तएव गजेन्द्राः मसाश्चतेवादिगजेन्द्राश्चेति पूर्वविद्वग्रहः उत्कृष्टमन्यानाम् उत्कृष्टताख्यापने गजेन्द्रोपमानं तेषां पराभवे पञ्चाननमहोज्ज्वलः साक्षाच्ल्रीनृसिद्दोपमः, यथा सामान्यनृसिद्दस्य नाममात्रमपि श्रुत्वा गजेन्द्रा दूरतः पलायन्ते कि पुनः श्रीनृसिद्दस्य, तथा तस्यवाग्विलासमात्रश्रवणेनेव सर्वे वादिन आत्माभिभवं निश्चिन्वाना दिशो द्रवन्तीति तात्पर्यार्थः ।

किञ्च,

कामादिविषयाव्धीनां शोषकः कुम्भसम्भव इति ।

शादिशब्दः क्रोधलोभमोहमदमात्सर्यविषादशोकादिसङ्कहा-थः कामादिविषया प्रवाब्धयः वासनाबाहुल्येनाऽगाधत्वात् दुस्तरत्वाक्षोपमानम्, एकैकस्यापि तथात्वाद्वहुवचनं, तेषां शो-षकः, तत्रोपमानं कुम्भसम्भव इति, सद्योऽप्रयासेन शोषण-मात्रे प्रवापमा, यथा श्रीदाशरिधना रावणोहतः, श्रीभगवता वा-सुदेवेन रुद्रेन्द्राद्यः पराजिता इत्यादिस्तुतिः, संकल्पमात्रेण निमि-षार्द्धेत्यनन्तकोटिब्रह्माण्डोत्पादनादि कर्त्तुं समर्थस्य कियदेततस्तवनं, तथा प्रकृतेऽपि बोध्यम्, क्षमया पृथिवी सम इत्याद्युपमानवत्।

वस्तुतस्तु कामादिनिवारणं कुम्भसम्भवस्यापि दुष्करं वद्धको-टित्वात्प्रारब्धपरतन्त्रत्वाच, भवतस्तु न किञ्चिदपि दुर्लमं साक्षाद्ध-गवत्करस्थसुदर्शनावतारत्वात् ॥ ३॥

किञ्च।

भक्तीष्टिलतानी च पोषकश्चन्द्रशीतल इति । अत्तरीष्टिलतानां च पोषकश्चनद्रशीतलः ॥ संप्रदायप्रवेधाय दीपकी ध्वान्तनाशकः॥ ४॥

यथा प्राणिनां यववीह्याद्यीषधयो जीवनहेतनः तथाश्रेयस्का-मानां हरिमक्तिरेव जीवनौषधिरिति तात्पर्येणौषधिरूपणं, भ-क्तिरेवीषधिस्तस्य छतानां पोषकश्चन्द्रवत् शीतछः सदाविभूतस्य स्वरूपपरस्वरूपानन्दाश्रयत्वात्, "सदापश्यन्ति सूर्य" इति श्रुतैः,

किञ्च,

सम्प्रदायप्रबोधायेति ।

सम्प्रदायविषयकप्रवोधाय ज्ञानाय सम्प्रदायानुगामिभ्यस्तद्वि-षयक्षानप्रकारानार्थे तिम्रकृपितसिद्धान्तविषयकज्ञानप्रतिबन्धकाः वरणनाद्यार्थे द्विपकः, तत्र हेतुः ध्वान्तनाशकः, दीपकस्य तमो-नाराकत्वं स्वभावत प्रव सिद्धमित्यर्थः, "येनाक्षरं प्रमं वेद सत्यं प्रोवाचतां तत्वतो ब्रह्मविद्याम्"।

े सुद्दीनमहावाहो सुर्यकोटिसमप्रम् । अज्ञानतिमिरान्धानां विष्णोर्मार्गे प्रदृशिय । इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः ॥ ४ ॥

किञ्च।

ेसंसारकूपमग्नानांकरावलम्बनदायक इति।

संसारकूपमग्रानां करालम्बनदायकः ॥ खुदातिलमना नित्यं माधुर्घेण विराजते ॥ ५॥

संसारपव कृपवदुद्धरणाशक्यत्वात्कृपस्तत्र मग्नानां जीवानां क-रावलम्बोमागवतधर्म उद्धरणहेतुत्वात्तस्य दायकः तदुपद्देष्टृत्वात्-तथाचशान्तिपर्वणिमीष्मः।

गजेन कश्चित्पुरुषः कानने समिम्द्रतः।
जिद्यांसामयसंत्रस्तः प्रविवेशं महद्यनम्।
अथ पर्यति तत्रस्यं सिंहयूथमवस्थितम्।
तं रुष्ट्वाः स निवर्तेत दिशमन्यामधावतः।
तत्राऽपर्यत् सङ्गहस्तां भीमकन्याञ्च दारुणाम्।

आधावन्तीमभिमुखं तिष्ठर्तिष्ठेति चाऽववीत्। तां रष्ट्रा स निवर्त्तित्वा दिशमन्यामधावत । तस्यामपर्यत्तत्रस्थं प्रदीतवनमग्निना । सं तत्र चिन्तयामास अहोकष्टमवस्थितम्। इतो गज इतः सिंह इतः कन्यान्वितो दवः। निराशां जीविते प्राप्तस्तत्र कूपमपश्यत। कक्षायतनमृत्यन्तमन्धकारमनन्तकम् । स तत्र कूपे पुरुषः पपात भयपीडितः। अथाऽलोकयत त्रस्तः सर्पे कूपतले स्थितम्। विज्ञम्भमाणं घोरास्यं इवसन्तं लेलिहाननम्। वर्ह्णीमादाय राजेन्द्र तलेऽतिष्ठदधोमुखः। अलावूरिव तत्रासौ तस्यां वरूत्यां प्रलम्बितः। तस्या चल्ल्यास्तु मूलानि व्यक्तिजनतत्र मूषकः। उपद्भवास्तु तत्रान्ये दंशका मत्कुणाद्यः। तत्राप्यन्यद्रसोत्पन्नं क्षौद्रं मधुकराक्षतम् । तप्तं तचाल्यमानं तु घृष्यमाणमभिद्भुतम् । अपिवन्मधु तत्रस्थः पतितं तस्य मुर्द्धाने। पतितं मस्तके तस्य मधु तन्मुखमाविशत्। पतितं मस्तके सर्वमिपवत् स विपासितः। यथा स पुरुषो वत्स घोरे वर्त्ताते सङ्कटे । तथा शरीरिणः सर्वे घोरे वर्त्तन्त संशये। अस्य विवरणम्। योऽसौ गजो महावीचिविद्धि देहि हिताहितम्। सिंहान् रोगान्विजानीहि विहाराहारसम्भवान्। असिहस्ता तु या कन्या सा जरा दुरातिकमा । यो दवाग्निः स शोको वै लोभमोहभयाश्रयः। कूपस्तु मानुषो लोकः कालो जगदुपद्रवः। आयुर्वेह्नी तथा प्रोक्तं मुषको मृत्युरुच्यते। योऽसौ कूपतले सर्पः समयः काल उच्यते । कामं मधुरसं विद्धि संशयो नाऽत्र विद्यते । मधुनश्चापि यत्स्वाद्यं कामस्वाद्गो हि स स्मृतः।

पवं श्रुतगुणो बस्स धर्मीत्कष्टमितभेव। संशयेनाऽजितात्मा त्वं मोक्षं यासि यथाकमम्। पवं संसारक्रुपस्य धर्म पव परा गतिरिति। पवं भते संसारक्षे प्रयानां करावनानं समाव

पवं भूते संसारक्षे मग्नानां करावलम्वं भागवतधर्म दः खा सदुद्धारको भवानिति वाक्यार्थः।

. किञ्च सुशीतलमना इति ।

सुष्टु शीतलं कामादिजन्यतापास्पृष्टमाहात्म्यकं मनी यस्य सः बित्यसुक्तत्वात् तत्कारणकर्मप्रयुक्तप्रकातिसंवन्धामावात्।

अत एव माधुर्येण गुणेन मधुरालापादिना नित्यम एकरसं य-थास्यात् तथा विराजते विशेषेण प्रकाशते॥ ५॥

किञ्च सुखदातेति।

सुबदाता भवच्छेत्ता तापत्रयविनाशकः॥ श्रीकृष्णपूजनानन्दी सर्वदा शुद्धवेषवान्॥ ६॥

सुसस्य परमानन्द्भगवद्भावापत्तिलक्षणमोक्षाख्यस्य,तत्र द्वारमाह-भवच्छेत्तेति ।

भवस्य प्रकृतिसंबन्धनिक्षितजन्ममरणादिचक्रम्ममणक्रपस्य छेता ध्वंसक इति,

अत एचतापत्रयविनाशकइति,

तापा आध्यात्मिकाधिभौतिकादित्रिविधाः, आद्यंद्विविधं शारीरं मानसञ्जेति, शिरोरोगज्वरातिसारामयाक्षिपीडादिकं शारीरं, काम क्रोध द्वेषलोममीहशोकास्यावमानेर्ध्यादिजन्यं मानसं, मृगपक्षिम-जुष्यराक्षसंसपीदिजातमाधिभौतिकं, शीतोष्णवातवर्षाजलविद्युदा-दिसमुद्भवम् आधिदैविकमिति विवेकः,

किश्च श्रीकृष्णपूजनानन्दीति,

श्रीकृष्णस्य पूजनेनानन्दोयस्यास्तीतिः तथा पूजाचात्र सर्वदे-शकालायुचिततत्त्रसङ्कल्पानुकृलाचार इति परमभक्तिरिति यावत्। किञ्ज सर्वदाशुद्धवेषवानिति ।

सर्वस्मिन्काळेपरमधामावस्थानेवाऽवतारावस्थायां वा शुद्धो-ऽपाकृतोवेषीयस्यसः नित्यमुक्तत्वेनप्रकृतिसम्बन्धस्ययात् ॥ ६॥

Δų

अथ प्रेमभक्तिमस्वं दर्शयसाह— आनन्दाशुक्तलापूर्णं इति ।

आनन्दाश्चकलापूर्णः सानुरागसुधान्वितः॥ अहंममेति दौर्जन्यनादाको बुद्धिदः स्वयम्॥७॥

यतः सानुरागसुधान्वितः अनुरागेणसहिता सानुरागा भग-वत्स्वरूपगुणादिविषयकाशीतिः सेवसुधा तयाऽन्वितः सम्पन्नः उक्त-लक्षणनिरातिशयप्रतीतेरेकाश्रय इत्यर्थः । स्वाश्रितसर्वदोषसमुलद्दारित्वमनुसंद्धदाह ।

अहंममेतिदौर्जन्यनाशक इति ।

देहादावहमिति पुत्रवित्तादौममेति दौर्जन्यंदुर्जनानांरिपूणां-भावोवैरिभाविमाति यावत् आत्मनैवात्मनाशकत्वं, यद्वा अह-मिति आत्मिनस्वतन्त्रसत्ताविच्छन्नाहंत्विनश्चयः, वस्तुतः आ-त्मनांतदात्मकतयापुरुषोत्तमस्यैवाहंत्रत्ययस्य प्रधानाविषयत्वा-त्, तथेव देहादौममेति "यस्मिन्निन्द्रोवरुणोमित्रोदेवा ओकां सि चिकिरे" इत्यादिभ्यः, तथाभूनां व्यवसायात्मिकां दुर्धि स्वय-मेवद्त्वोक्तसंसरणहेतोदौर्जन्यदास्मिकत्वाद्यात्मारिपोर्बिप्रतिद्वाना-स्मोचयतीति वाष्यार्थः,

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । द्दामि ब्रुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते । तेषामेवाजकम्पार्थमहमझानजं तमः । नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्ततेति— श्रीमुखोक्तेः ।

श्रत्र बुद्धिप्रदानं विद्यामिशास्त्राचार्यमुखेन तदुकानुभावनं त-द्विपरीतभावनाशनं चाऽन्तर्यामिरूपेणविश्वबुद्धिनियन्त्रेतिविवेकः॥॥ स्वाश्रितदोषनाशकत्वं निरूप्य तेषां पोषकोऽपि सपवेत्याह-स्वस्य लावण्यमाधुर्यपोषकश्चाऽनुवर्त्तिनामिति।

स्वस्य छावण्यमाधुर्यपोषकआतुक्तिनामः॥ नितरां शाट्यहत्ती च घाता सर्वभयापहः॥ ८॥ आतुक्तिनां स्वक्षितानन्यभक्तानां तदाबाउत्रस्येकजीवनानां स्वस्य लावण्यमाधुर्याभ्यां पोषकोभरणपोषक इति योगक्षेमकर्ते-तियावत, अप्राप्तप्रापणयोगः प्राप्तस्य पालनं क्षेमइति विवेकः अ-प्राप्तानां श्रेयोऽसाधारणहेत्नां ज्ञानभक्तिविरागादीनां प्रापकत्वा-स् प्राप्तानां च तेषां तद्विरोधिभ्यः कामकोधादिनिरयासाधारणहेतु-भ्यस्तद्विपुभ्योरक्षकत्वात् योगक्षेमकर्त्तृत्वसिद्धिरित्यर्थः।

तत्प्रकारमाह-

स्वस्योति ।

नित्याश्रिताभ्यां स्वामाविकयावदात्मवृत्तिभ्यां सद्गुणाभ्यां स्वावण्यमाधुर्याभ्यां तत्र लावण्यं वाचः सौन्दर्यं माधुर्यं मधुरभाषया मनोहारित्वमिति विवेकः यद्वा रूपवृत्तिसौन्दर्यमाधुर्याभ्यां मनोविष्याहार्वेजनकत्यास्वाश्रितानां पोषक इति।

ýr.

योगक्षेमवाहकत्वमेवाह विशेषणाभ्याम्—

धातेति।

मातृपितृवत् धारणपोषणकर्ता सर्वसम्बन्धविषयत्वात् एते- व नयोगकर्त्तृत्वसुक्तं धारणसामग्रीप्रापणयोगत्वात् ।

सर्वभयापह इति।

मोक्षसामग्रीदैवीसम्पद्धारिणाम् आसुरीसम्पदाख्यरिपूणां द-स्युभूतानां कामादीनां सर्वभयमपहन्तीति तथा सः नितराम्प-दस्य सर्वैरपिप्रथमान्तपदैरन्वयोबोध्यः, अत एव शास्त्रहर्त्तेति शठस्य भावः शास्त्र्यं परवञ्चकत्वधौत्यादिदोषास्तेषां हर्त्तेत्यनेनक्षे-मकरणत्वमुक्तम्।

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहामिति । श्रीमुखोक्तेः ॥ ८॥

अथ गुणान्तरदर्शनेनस्तौति— अमानीति ।

अमानी मानदो मन्यो भावको भावधारकः॥ सर्वसंशयभेत्ता च सर्वोगमाविशारदः॥९॥

मानोऽभिमानः देहादावात्मत्वाभिमानः सविद्यतेऽस्येति-मानीनमानी अमानी नित्यं स्वपरविषयकपरोक्षानुभूतिमस्वात् तत्कारणप्रकृतिसम्बन्धशून्यत्वाच्च'सदापश्यन्तिसूर्य''इति श्रुतेः । अत एवमानद इति, ।

स्वाश्रितानामुक्तलक्षणं मानमभिमानं द्यतिखण्डयतीति तथोकः, यद्वामानं प्रमाणं श्रीपुरुषोत्तमस्वरूपगुणादिविषयकप्रमाकरणं वे-दान्तलक्षणं स्वचरणप्रपन्नभयो ददातीतिसः, यद्वा मीयते हिस्यते ऽनेनेतिमानम् अनादिपुण्यापुण्यरूपंसंसरणमूलभूतं कर्म द्यति-खण्डयतीतिसः, स्वजनकर्मात्मिकाविद्यानाशकइत्यर्थः,

अत एव मान्यइति, श्रेयोधिमिः साधुमिर्नितरांपूज्यः आश्रयणीय इत्यर्थः, किञ्च भावक इति, स्वभक्तान् भावयति ज्ञानवैराग्यादिसम्पत्त्या वर्द्धयतीति भावकः, किञ्च भावधारक इति, भावं भगवद्विषयकं प्रेम धारयतीति तथा, असाधारणमाचार्यलक्षणं निरूपयन्स्तौति, सर्वसंश्रयभेत्ताचेति,

सर्वेषां संशयान् सर्वान्संशयान्वा भिनत्तीतिसः, संशया-स्तावद्विविधा आत्मपरमात्मसाधनफलादिविषयभेदात, तथा हि भगवन्कोऽहं देहेन्द्रियमनोबुद्धिप्राणादिष्वेकतमस्तद्नयोवेति स्वान श्रितेन पृष्टेउत्तरम् त्वंदेहो न भवसिजडत्वात् उच्छित्तिधर्म-त्वात् मृतेचैतन्यादर्शनाच देहस्य घटादिवत्, नापीन्द्रियसं-बातः करणत्वात् भौतिकत्वात् स्वप्नेलयदर्शनाच स्थूलदेहवत् दण्डचकादिवद्वा, अत एव नमनोबुद्धिश्च करणत्वाविदेशपात् सुषुप्तचादिष्वननुगतत्वाचेन्द्रियादिवत्, प्राणोपिन वायुत्वात् जन्य-त्वाच्च व्यजनजन्यवायुवदिति, तस्माहेहेन्द्रियमनोबुद्धादिजडवर्ग-विलक्षणो जाम्रदाचवस्थातीतस्तत्तद्वस्थाप्रकाशको ज्ञाताहमर्थाः भिम्नश्चेतनस्वरूपो ब्रह्मात्मकस्तद्धीनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिकोऽणुपरि-माणकः प्रतिदेहं भिन्नो वन्धमोक्षाईः प्रत्यगातमा त्वमसीतिसङ्क्षेपः, विशेषस्तु वेदान्तरत्वञ्जूषायां श्रीपुरुषोत्तमाचार्यपादैर्निरूपितः, किं-ञ्च कि वा जगत्कारणं परमाणवोवा कर्मवा कालोवा प्रकृतिर्वा पर-ब्रह्मवेति संशये परमाण्वादीनां जङ्क्वात्स्वतन्त्रत्वेनकार्योत्पादन-नत्वासम्भवात्, ब्रह्मेवजगत्कारणं सर्वज्ञत्वेसति चेतनत्वात् श्रुति-

प्रमाणकत्वाच, "तर्वेक्षतबहुस्यां प्रजायेय नामरूपेव्याकरवाणि स्व-यमात्मानमकुरुत सञ्च त्यचाऽभवदि"त्यादि श्रुतेः, उक्तलक्षणसङ्कः व्पेक्षणादीनामचेतनेष्वसम्भवादित्यर्थः, तत्कारणं सर्वविशेषशून्यं सर्वप्रमाणागोचरं ब्रह्म वा उपहितं वा अध्यासवद्या सर्वन्नसर्वाचिः न्त्यानन्तस्वाभाविकयावदात्मवृत्तिगुणशक्तिको वेदान्तैकवेदाः श्रीपु-स्षोत्तमोवेति संशये निर्विशेषस्य प्रमाणाभावेनैवासिद्धत्वात् नि-विंशेषं वस्तु मिथ्या सर्वप्रमाणाविषयत्वात् शशशूङ्गादिवादित्यतुः मानात् उक्तेक्षणादीनां निर्धर्मके वस्तुन्यसम्भवाच्च निर्विशेषनज-गत्कारणं ईक्षणादिधर्मानाश्रयत्वात्प्रकृत्यादिवदित्यनुमानाच, ना-प्युपहितं निर्धमकत्वसाम्यात् धर्मवस्वाभ्युपगमेतादस्थ्यहा-निप्रसङ्गात, नापितृतीयं ज्ञानेऽज्ञानाध्यासासम्भवात् इतरेतरात्यः न्तविरोधित्वाच सुर्येऽन्धतमोऽयोगवत्, तस्माचरम एव वेदान्त्र-वेद्योमुकोपस्प्योयोगिध्ययो ब्रह्मस्द्रेन्द्रादिसुर्विगणेक्यमानोऽचि-न्त्यानन्तस्वामाविकस्वरूपगुणशाक्तिकोऽस्पृष्टदोषमहात्स्यो न्वासुदेवः परब्रह्मभूतः श्रीकृष्ण एव जगदभिश्रनिमित्तोपादानकारण-मिति, "यः सर्वेशः सर्वेषित्" "स्वाभाविकीश्वानवलक्रिया च" "सरयं क्षानमनन्तं ब्रह्म<sup>734</sup>यतो वा इमानिभृतानि जायन्ते" "सर्वे वेदायत्पदन मामनान्त" "ब्रह्मविदाप्तोति परं" "यं सर्वे देवानमन्ति" "मुमुश्चर्वे-वारणमहं प्रपद्ये"इत्यादिश्वतिभ्यः, अथ कि वा मोक्षसाधनं कर्मेव वा क्रमेझानसमुखयो वा निर्चिशेषप्रमाणातीतक्षानं वा सर्वक्रसर्वशकि-परमेश्वराविषयकं ज्ञानं वेति, नाद्यः कर्मणः कर्मलक्षणाज्ञानविरोधिः त्वामावात् "प्रवाह्यते अदढा यहरूपा" इति श्रुतेः, तस्य परम्परयाः क्षानीत्पादनद्वारा श्रेयःपरत्वाश्युपगमे इष्टापत्तिः, नापि द्वितीयः उमन वोर्विरोधिनोरेकत्र समुख्यानईत्वात् ।

शानाशिः सर्वकर्माणि भस्मत्साकुरुतेतथे-ति, श्री अमुखोक्तेः ।

#नापि तृतीयः# तस्याद्यानसाधकत्वाभ्युपगमात्, तस्मा-दुक्तलक्षणपरब्रह्मस्वरूपादिविषयकमेवद्यानं मोक्षासाधारणं का-रणं "जुष्टंयदापश्यत्यन्यमीशंतन्महिमानामीतिवीत्वशोकः" "तमे-विविद्द्वातिसृत्युमेतिनान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय" "पृथगात्मानं-प्रेरितारं च मत्वा जुष्ट्रस्ततस्तेनामृतत्वमेती"त्यादिश्चतिः भ्यः. अथ किंवा फलं स्वर्गायभ्युदयक्षपं वा मोक्षो वा किंतान् वत्त्राप्तम् अभ्युद्यमेवति, "अक्षय्यं ह वे चातुर्मास्ययाजिनः सुन् कृत"मित्यादिश्रुतिभ्यो अक्षयत्वादिविधानादितिराद्धान्तः, मोक्ष-एवफलंस्वार्थत्वात् निरितशयत्वाद्ध "नसपुनरावर्चते" अनावृत्ति शब्दात् ।

मामुपत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते । इत्यादिश्रुतिस्मृतिस्त्रेभ्यः।

नस्वर्गादीनांश्रेयस्त्वं क्षायिष्णुत्वात् "यथेहकर्मीज(चि)तोलोन कः श्रीयते प्वमेवामुत्रपुण्याजि(चि)तोलोकः क्षीयते" इत्यादिश्चतेः, आब्रह्मभुवनाह्योकाः पुनरावर्तिनोऽर्ज्जनेति—

### स्मृतेश्च ।

नजुद्वयोरपिवाक्ययोः श्रीतत्वेनप्रामाण्यसाम्यात् अक्षयवोधकश्रु-तेरेव प्राववयम् किंनस्यादिति चेन्न, अक्षयत्ववोधकश्चतेस्तर्कसहक्र-तत्वात् प्रावस्यम्, स्वर्गादिलोकाः क्षयिष्णवः कर्मजन्यत्वात् कृष्याः दिवदितिप्रयोगात्, स्यादेतत् मोक्षपवफलं तथापि कि तस्यस्वरूपं तार्किकाणामेकविदातिप्रकारदुःखात्यन्ताभावोवा जैमिन्याचार्याभ्यु-पगतसार्वज्ञादिब्राह्मधर्मापत्तिर्वा औडुळोम्यभिमतचिन्मात्रापत्तिर्वी सर्वाविरुद्धश्रीवादरायणाभ्युपगतभगवद्भावापीसर्वेति, नाद्यः अवै-दिकत्वात् सुषुप्तावतिव्याप्तेश्च, नद्वितीयः चित्प्राप्तिविधायकवाः क्यविरोधात, नापितृतीयः "सर्वेहपदयः पश्यती"त्यादिसार्वज्ञः विधायकश्चतिब्याकोपात्, तस्मादुभयश्चत्यविरुद्धश्चरमपक्षपवश्चे-यान् "एवमप्युपन्यासात्पूर्वभावादिवरोधं वादरायण" इति निर्णय-सुत्रात्, अस्यार्थः एवं चोपन्यासात्पृर्वभावात् पूर्वोक्तब्रह्मभावाः त सार्वज्ञादिविषयकापरिच्छिन्नानुभवात् ब्रह्मभावापितः अपह-तपाप्मत्वादिसंपन्नविद्यानघनीभृतस्वस्वरूपाविर्मावाचाऽविरोधं मो-क्षस्वरूपं भगवान्वादरायणो मन्यते इत्यक्षरार्थः, पर्व सर्वश्रुतीः नां स्वार्थ पव प्रामाण्यात् नैकतमयापि श्रुत्या विरोधः "निरक्षनः पर मसाम्यमुपैति''"सस्वराङ्भवती''त्यादिश्रुत्या सार्वज्ञसाम्याविधा-नात, सर्वश्वसाहदयस्यापि तत्र सत्वात् सर्वश्वकरपत्वमण्यविरुद्धम्, "सर्वेहपश्यः पश्यती"तिश्चतेः, सादृश्यनामताद्वित्रत्वे सति तद्गतभू-योधर्मवस्वं, तथा च "मुकस्य जगद्यापारवर्ज"मितिशास्त्रात् स्वतः

न्त्रस्वक्रपस्थित्याधर्देत्वेन तद्भिन्नत्वे सति सार्वन्नादीनामपहतः पाप्मत्वादीनां च भूयसां ब्रह्मधर्माणां तत्र योगात् परमसाम्यलक्ष-णसमन्वयः, स्वराङ्साम्यात्स्वाराज्ययोगो ऽप्यविरुद्धइतिसंक्षेपः, किंच कोवा शास्त्रविषयः कर्मवा ब्रह्म वा किंतावत्प्राप्तं कर्मेव स र्वेक्षेन भगवता जैमिनिना तत्वविधानात् "आस्रायस्य क्रियार्थत्वा-दानर्थक्यमतद्रथींना" मित्यादिस्त्रात्, नन्वेव मिप "सत्यं ज्ञान-मनन्तं ब्रह्म" "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" "यः सर्वज्ञः सर्ववि"दित्यादिषु कियांसवन्धंलशस्यादर्शनात् कथीमव कियापरत्वं, न चातदर्थाः नामानर्थक्यस्य उक्तत्वात्कथंभूयोविकल्पाकावशइतिवाच्यं, तेषाम-पिश्चतित्वाविशेषेणवाधायोगाद्ध्ययनविधिविषयत्वाञ्च, ऽवैदिकत्वापत्तेर्दुवारत्वादिति चेन्न, तेषां क्रत्वङ्गकर्नृस्तवनप-रत्वात्, अङ्गपरस्य वाक्यस्यान्ततोऽङ्गिन्येव पर्यवसानाञ्चवाधश-ङ्कावकाशहति प्राप्ते ब्रूमः, ब्रह्मण्येवशास्त्रस्यसमन्वयो न कर्मणि-तस्य जन्यत्वजडत्वपरतन्त्रत्वादियोगात्, न शास्त्रविषयं, प्रत्युतत-द्भावापत्तिलक्षणमोक्षोपायभूतज्ञानोत्पादने एव कर्मण उपयोगश्र-वणात्, "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविद्धिन्त यहेन दानेन-तपसाऽनाशकेने"त्यादिभिः,

Ď.

सर्वकर्माखिलं पार्थज्ञानेपरिसमाप्यते, इति स्मरणाच,

पतेन पूर्ववाधशङ्कापिदूरतोनिरस्ता, विशेषस्तु आकरे द्रष्टव्यः, स्यादेतत्, अखिलस्यापिशास्त्रस्य ब्रह्मण्येवसमन्वयः, तस्यचतिद्वषयत्वं, तथाऽपि कीद्दशं ब्रह्म वेदान्तस्य विषयः, औपाधिकभेदाश्रयं वा, किल्पतभेदाश्रयं वा, केवलभेदाश्रयं वा, चिदाचाद्वीशिष्टं घा, स्वाभाविकभेदाभेदाश्रयंवेति, नाद्यः अनुपपन्नत्वात्, तथा
द्वि सार्वज्ञादिस्वाभाविकधर्माश्रयस्य परब्रह्मण उपाधिना जीवभावापत्तिस्तत्वमस्यादिवाषयोपदेशजन्याभेदज्ञानात्तान्नवृत्त्याचमोक्षइति तस्य राद्धान्तः, अत्र प्रष्टव्यः, उपाधिना ब्रह्मणः सार्वज्ञादिः
धर्मा आवृताः, स्वक्तं वा, नाद्यः असम्भवात् तथा द्वि सार्वज्ञाद्योधर्माः स्वाभाविका औपाधिकावा नान्त्यः, औपाधिकत्वे उपाधेस्तत्वमसत्वं वा, सत्यत्वेऽपि ब्रह्मभिन्नत्वमभिन्नत्वं वा, भिन्नत्वेस्वभयुक्तीऽन्यप्रयुक्तो वा, ब्रह्मप्रयुक्तो वा, नाद्यो वक्तुं शक्यः, आत्माश्र-

वात्, नापि ब्रह्मप्रयुक्तो ऽन्योन्याश्रयात्, नाप्यन्यप्रयुक्तोऽनवस्था-अभिन्नत्वेचौपाधिकभेदासिद्धान्तभङ्गात् उपाधिरेव ब्रह्मोति प्रतीत्यापत्तेश्च, नाष्यसत्यः परमतप्रवेशातः अनभ्युपगमाञ्च, स्वा-भाविकत्वपक्षे तेषां स्वरूपिभन्नत्वमभिन्नत्वं वा भिन्नाभिन्नत्वं वा अत्यन्तभेदे शास्त्रविरोधः, "एवं गुणान् पृथक् पश्यन्" इत्या-दिनिषेधश्रवणात्, नाऽप्यभिन्नत्वम् ब्रह्मणा तेषां सामाना-धिकरण्यापत्या "आनन्दं ब्रह्मणोविद्वा" निति व्यधिकरणश्रुतिः व्याकोपात् नापि चरमः स्वाभाविकमिन्नाभिन्नानामावरणास-म्भवात्, अस्मन्मतप्रवेशाच, अन्यथास्वरूपस्याप्यावरणापत्तः, स्वरूपावरणाभ्युपगमपक्षे सार्वज्ञादिहानेः, किञ्चोपाघेरपि सत्वः नित्यत्वाभ्यामनिवृत्तिप्रसङ्गात्, तस्माद् दुरुपपादोऽयमौपाधिकः भेदाभेदः, नापि कल्पितभेद्वादः सम्भवति महादोषयोगात्, तथा हि ब्रह्मणि भेदकल्पनायां कोवाप्रयोजकः ब्रह्मवा उपाधिर्वा अन्य-ह्या,नाद्यः शुद्धबुद्धनित्यमुक्तविशेषशून्ये वस्तुनि प्रयोजकत्वाभ्युपगमे-निर्विशेषत्वशुद्धत्वादिनाशात् मुक्तस्यापिभूयोऽज्ञानयोगापत्तेदुर्वारः स्वात् कि च प्रयोजकस्य ब्रह्मणानित्यत्वेन प्रयोज्यस्यापि नित्य-त्वादनिवृत्त्यानिर्मोक्षप्रसङ्गात् ब्रितीये आत्माश्रयापत्तेः द्वितीया-द्युपाध्यक्षीकारे अन्योन्याश्रयादियोगात् नापि तृतीयः अन्यस्य जीवस्य तत्कार्यत्वेनोत्तरभावित्वात् तस्मात्प्रयोजकाभावात्करूपः नासिखाभेदस्य कल्पितत्वासम्भवात् अविद्यादेभिन्नं ब्रह्म देहा-देभिन्नं चेतनमित्यादौ भेदस्य त्वयाऽपि सत्वाभ्युपगमात् न्यथा अविद्यादिश्यो ब्रह्मणो देहादिश्यश्चेतनस्य चापरत्वासिद्धेः रिति संक्षेपः, नापि केवलभेदाश्रयत्वं ब्रह्मण इति समीचीनं श्रुतिशतविरोधात तद्याकोपात "सर्व तं परादा"दित्यादिभेदनि न्दाश्रवणाच, किञ्चाऽभेदोऽपि सदेव ब्रह्मणि, गुणगुणिनोर्देहदेहि-नोश्चाभेदस्य त्वयापि याधातम्याङ्गीकारात्, अलंबिस्तरेण, नापि चिद्चिद्विशिष्टं ब्रह्म वेदान्तविषय इति पक्षो रमणीयः विद-चितोविंशेषणत्वासम्भवात्, तथाहि व्यावर्तकत्वं तावाविशेषणस्य-मिति सर्वतन्त्रसम्मतलक्षणं तस्य चानयोरनन्वयात् विशेषण-त्वासिद्धेश्च ध्यावृत्तव्यावर्यसिद्धिसापेक्षत्वाद्विशेषणस्य तथा च व्याद्वसस्य अञ्चलस्थिद्चितोव्यावर्त्तकत्वाभ्युपगम्यमानेऽपि कस्मान

द्यावृत्तमिति व्यावर्त्योविक्षेचनीयः चेतनाचेतनयोविशेषणस्वाभ्युः प्रमिन व्यावर्त्तकत्वात् पदार्थान्तरस्याभ्युपगमाध्न, किञ्च चेतनाचेतने सार्वक्षादिविशिष्टस्य विशेषणे भवतः केवलस्य वा, नाद्यः विशिष्टवेशिष्ट्यापस्या विशिष्टिस्तिन्तमङ्गात् न द्वितीयः केवलत्वानभ्युपगमात्, अभ्युपगमे च सार्वज्ञादिविशिष्टं न्नस्यां विन्शिष्टं निम्नमिति विशिष्टद्वयसिद्धौ सस्यां विन्शिष्टं हैतमङ्गात्, चेतनाचेतनविशिष्टं स्वस्यां विन्शिष्टं हैतमङ्गात्, चेतनाचेतनविशिष्टं स्वस्यां विन्शिष्टं हैतमङ्गात्, चेतनाचेतनविशिष्टं हैत्तस्य सार्वज्ञादिहीनापत्तेश्च निर्विशेषवाद्मवेश्यसङ्गाच्, अलंवस्तरेण, तस्मात्स्वामाविकभेदान्भेदाश्यस्त्रमेव परब्रह्म श्रीपुरुषोत्तमो वेदान्ताविषय इति सिन्द्रम्, "एकः सन् वहुधा विचचार" "एको देवो बहुधा सिन्निष्टः" "त्वमेको सि बहुधा बहुन्प्रविष्ट" इत्यादिश्चतिभ्यः,।

एकत्वे सित नानात्वं नानात्वे सित चेकता।
अचिन्त्यं ब्रह्मणो रूपं कस्तद्वेदितुमहिति॥
केचिद्रहुत्वेन वदन्ति देवमेकात्मना कोचिदिमं पुरातनम्॥
वेदान्तसंस्थापितसत्वयुक्तम्।
द्रष्टुं तमीशं वयमुद्यताः स्म॥
इत्यादिस्मृतः।

"अंशोनानाव्यपदेशा" "दन्यथा चापिदासिकतवादित्वमधीयते" "एक उभयव्यपदेशात्विहिकुण्डलवंदित्यिदिस्त्राञ्च । ननु भेद-प्रयुक्तो ऽभेदस्तत्प्रयुक्तश्च भेद इति स्वाभाविकभेदाभेदप-श्वस्याप्यन्योन्याश्रयदोषप्रस्तत्वात् अवच्छेदकाभावाञ्च कथं निर्दो-षत्वभिति चेन्न, न तावद्भेदाभेदिनक्रपणे भेदाभेदयोः प्रयोज्य प्रयोजकत्वं येनोक्तदोषप्रसङ्गः, स्यात् अपि तु स्वतन्त्रपरतन्त्र सत्विर्वाणियोपियक्योर्नियन्तृत्विनयम्यत्वयोः सत्त्वान्नोक्तदोषसंस-गीवकाशः, आत्मा हि परमस्वतन्त्रोधिगुणः, "सर्वस्य वशीस-वैस्येशानः" "पतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः" "भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः" "अन्नोजन्तुरनीशश्च आत्मनः सुखदुःखयोः" "ईश्वरप्रे-रितोगच्छेत्स्वर्गे वाश्वश्चमेष वे"त्यादिश्चितभ्यः, नाष्यनुगता-बच्छेदकाभावः, अखण्डोपाधिकपानुगतावच्छेदकस्य सत्वा-

يلر

4

Þ

.

F

1

स्, नतु स्वामाविकभेदाभेदवादेपि ब्रह्मणः स्वतं एव जीवमाः वाभ्युपगमात् गुणवद्दोषाश्च स्वाभाविका भवेयुरिति निर्दोषब्रह्म तादातम्योपदेशा विरुद्धा प्रवेति चेन्न, स्वरूपतो जीवेशयोरभेदान भ्युपगमात्, तथा हि ब्रह्मणश्चेतनाचेतनयोश्च स्वरूपेणा ऽभेदाभा-चः इतरेतरात्यन्तविलक्षणत्वात् "अस्थूलमनणु" इत्यादिश्रुतेः, तत्र चेतनस्याणुत्वेन निर्देशाईत्वम् अचेतनस्य स्थूलत्वेन ब्रह्म-णश्च तयोर्विळक्षणत्वेनातिविवेकः, एवमेव तस्य तये।श्चसर्वातमः त्यसर्वनियन्तृत्वसर्वव्यापकत्वस्वतन्त्रसत्वसर्वाधारत्वादियोगन क्र क्षात्मकत्वतिश्वयस्यत्वतद्याप्यत्वतत्तन्त्रसत्वपराधेयत्वादियोगेन चा-भेद इतिसिद्धान्तजाह्नयां श्रीदेवाचार्यपादैईत्तोत्तरत्वात्, विशेष-श्च तत्रैय द्रष्टव्यः, ननु भेदाभेदयोरितरेतरिवरुद्धत्वएकथंसामा-नाधिकरण्यमिति चेन्नः श्रुतिगम्यत्वातः न तर्केण परास्तुं श-क्यः, अन्यथा "ऽणोरणीयान्महृतोमहीया" नित्यक्षदेपरस्परविरु-द्धत्वाद्धेयमेव भवद्भिवादिकैः, न च तेषां श्रुतिप्राप्तत्वाद्यवस्थ-यैव भाव्यमन्यथाश्रुतिवाध इति वाच्यम्, प्रकृतेपि त् इत्यलं विस्तरेण, बिशेषस्तु श्रुत्यन्तक्तरूपवल्ल्यामुक्तः, एतेषां सं-शयानां नाशक इत्यर्थः, चकारो विपर्यवादिसमुच्चयार्थः। भिन्ना-भिन्ने स्त्राभाविकाचिन्त्यानन्तकल्याणगुणाब्धौ ब्रह्मणि खौपाधि-कभेदाश्रयत्वकिएतभेदाश्रयत्वकेवलभेदाश्रयत्वविशिष्टाहितत्वादिप-क्षेष्वेकतमस्य कल्पनं निर्गुणत्वमायाकाहिपतगुणवत्त्वं वा विप-पंयक्षानं श्रुतिविरुद्धत्वादनुपपन्नत्वाच, एवम्रन्यद्प्यनुसन्धेयं, तथा भूतविपर्ययान् भिनचीति विपर्ययभेचेति चकारार्थः,।

तत्रहेतुमाह—

सर्वागमविशारद इति।

सर्वेष्विप आगमेषु शास्त्रेषु विशारहो निपुणः नित्यमुक्तत्वेनापरिच्छिन्नज्ञानत्वात "सदा पश्यन्ति सूर्य" इतिश्रुतेः, पदवाक्यप्रमाणनिर्णयविषयककौशल्यासाधारणाश्रयः, अन्यथा संशयभेन्तृत्वासम्भवात , हेतुहेतुमद्भावो बान्न विवक्षितः' सर्वसंशायभेन्त्वात्सर्वागमविशारदः, सर्वागमविशारदत्वाद्वा सर्वसंशयभेन्तेत्यर्थः "सगुहमेवाभिगच्छेत्साभित्पाणिः श्रोत्रियंब्रह्मनिष्ठ"मितिश्रुत्युक्तळक्षणं वाश्त्र विवक्षितं, तथा च श्रोत्रियपदस्य सर्वाग-

मविशारद इति व्याख्यानम्, ब्रह्मनिष्ठमिति पदस्य सर्वसंशयभे-त्तेतिबोध्यम्, उभयविधानाविष्ठिन्नानुभूत्यसाधारणाश्रयत्वादाचा-र्यपादानामिति संक्षेपः,॥९॥

फालादिसम्बन्धाभावंदर्शयन् नित्यमुक्तत्वंदर्शयति — कालकमेगुणातीतहति ।

कालकमेगुणातीतः सर्वदाचारतत्परः॥ श्रीकृष्णस्यकृपापात्रं प्रेमसंपुटपुष्कलः॥ १०॥

कालः भूतभविष्यद्वर्त्तमानचिरक्षिप्राद्पित्ययासाधारणहेतुः प्राकृतद्वयादेः तत्सम्बद्धचेतनस्वभावादेश्चंनसङ्कोचादेश्च परिण्मानादिहेतुश्च, कर्माणि सञ्चितकियमाणप्रारच्धक्तपाणि पुण्यापुण्यलक्षणानि, गुणाः सत्वरज्ञस्तमांसि, उपलक्षणं चैतत् क्कश्चातापिकारादिनां, तत्र क्कशः पञ्चधा, "अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिष्वाः" "तापिक्षधा, अध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकभेदात्, विकारः अड्विधः, जनमास्तित्ववृद्धिपरिणामापक्षयनाद्यभेदात्, तत्प्रयोजक्षप्रकृतिसम्बन्ध्य, प्रयोतिकान्तः, सर्वदेति अत्रान्वेतव्यः, प्रतेन नित्यमुक्तलक्षणमण्युक्तं भवति, त्रैकालिकसंसारदः खविषय-कसामान्यक्षानानाश्चयत्वे सति सदैव स्वभावतो भगवद्युभावितत्तस्वक्षपगुणादिविषयकानुभववर्त्वं तस्त्वम्, अस्य च तत्र सन्यस्वयात् तथात्वमित्यनवद्यम्,

. किञ्च सर्वदाचारतत्परइति ॥

सर्वस्मिन्निष काले भगवन्छास्रोकाचारपरायणः यद्वा सर्वद्धाः सावाचारतत्परश्चेतिवित्रहः, सर्वभ्यो भक्तभ्यो वान्छितं द्वातीति स-र्वदः, यद्वा सर्वे पुरुषार्थे द्वातीति तथोक्तः, यद्वा सर्वमनाचारतःमुः लदोषं सदाचारप्रतिबन्धकं चतिखण्डयतीति तथा, यद्वा सर्वाः निष स्वाश्चितान् तद्बुद्धीश्च स्वानुप्रहेण दायति शोधयतीति तथोक्तः सर्वदः, आचारः शास्त्रोक्तभागवतधर्माचरणक्रपः स प्व परः प्रधानं यस्य स चासौ सचेत्यर्थः,

अत एव श्रीकृष्णस्य कृपापात्रम् इति । सर्वदेशकालादिषु तदनुकूलाचारपरत्वादेव तस्य प्रेष्ठः । किञ्च भ्रेमसम्पुटपुष्कल इति । प्रेम्णो भगवदीयगुणादिविषयकस्य सम्पुटः सःचासौ पुष्कळ-स्रोति विग्रहः सदैवाविर्भूतभगविष्ठिषयकानुभूतित्वात् ॥ १०॥

निर्विकारत्वं दर्शयन्नाह् तारुण्यामित्यादिना ।

तारुण्यं वयसा प्राप्तो न विकारमनाः कचित्। एतत्सुमहिमा कोऽपि विरलो हर्यते सुवि ॥११॥ वयसातारुण्यं प्राप्तोपि काले विकारमना न भवाते भवानिति संबन्धः विकारहेतोः प्रकृतिसंबन्धादेरभाषात् ब्रह्मवत्।

तथाभूतस्यात्यन्तदौर्लभ्यं दशयन्नन्यानपि अवतारिवरोषान् स्चयन्नाह ।

पतत्सुमहिमेति।

एष सुष्ठु महिमा यस्य स तथा भूतो भवाहशो सुवि विरलो हश्यते न वहच इति यावत्, "एष महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा षर्द्धतेनोकनीया"निति श्रुतेः॥ ११॥

अथ स्वमक्तानां साधनाभावेऽपि पुरुषार्थसाधकत्वं श्रीभगवत् आचार्यस्य व्यक्षयन्स्तैति।

किंदुरापादनं तेषां कृष्णमार्गानुवर्त्तिनामिति ।

किंदुरापादनं तेषां कृष्णमार्गानुवर्त्तिनाम् । आसिद्धमपि सिद्धं स्थातत्कृपापाङ्गवीक्षणैः ॥१२॥

कृष्णस्य मार्गोऽत्रा ऽऽचार्योपदिष्टसम्प्रदायाश्रयणम्,

तद्नुवर्तिनां दुरापाद्नं दुःसाध्यं कि न किमपि दुःसा ध्यमित्पर्थः, कुत इत्यत्राह असिद्धमपि सिद्धं स्यादिति, अन् नेकैरच्युपायरप्र्यक्रतात्मिः सत्सम्प्रदायशास्त्राचार्यपराङ्मुसैर-सिद्धमप्राप्यमपि तेषां तत्साधनाभावेऽपि सिद्धं स्यादिति। यावैसाधनसम्पत्तिः पुरुषार्थचतुष्ट्ये।

तया विना तदाप्नोति नरोनारायणाश्रयः। इत्यादिस्मृतेः।

नतु साधनं विना फले सिक्किः सथमसम्भवात् अन्यथा

सर्वेषामपि तदापत्तिर्दुर्वारा साधनाभाषाविशेषादित्याशङ्कानि-रासार्थमाह,

तत्कुपापाङ्गवीक्षणैरिति ।

तस्य कृपया सह अपाङ्गः कटाक्षस्तेन वीक्षणानि तन्कृपापाङ्ग-वीक्षणानि तैः तस्य कृपाईकटाक्षावलोकनैरित्यर्थः; "यमेवैपक्ष-णुते तेन लभ्य" इति श्रुतेः,

तत्त्रसादादवाप्रेशि शाश्वतं पद्मव्ययम् । तत्त्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् । इति श्रीमुखोक्तेः ॥ १२ ॥

अथ गुणान्तरमाह—

त्यक्तसर्वंदुराचार इति।

त्यक्तसर्वदुराचारः कृष्णचयापरिग्रहः।

भावनाशुद्धसर्वत्रः पक्षपातविवर्जितः ॥१३ ॥

त्यक्तस्त्याजितः सर्वेषां स्वाश्रितानां दुराचारो येन सः सदाचारोपदेष्टृत्वात्, यद्वा लोकदृष्ट्येषोक्तिः, सर्वोऽपि दुष्टो विपर्यय आचारो यस्य स सर्वदुराचारो वाह्यान्तःकरणवर्गो सुद्धीन्द्रियादिगणः "पराञ्चिखानिव्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराङ् पश्यति नान्तरात्म" क्षिति श्रुतेः, त्यक्तः सर्वदुराचारः पराङ्दष्ट्यसाधारणद्देतुः करणवर्गो येन सः संयामितवाह्यान्तःकरण- श्रत्यर्थः, यद्वा सर्वेद्धराचारस्त्यक श्रति त्यक्तसर्वदुराचारः सुदर्शनावतारत्वेना ऽसह्यतेजस्त्वात् तत्सक्ताशात्सर्वेद्धराचारः सुदर्शनावतारत्वेना ऽसह्यतेजस्त्वात् तत्सक्ताशात्सर्वेद्धराचाराः स्वयमेव पलायिताः, यथा प्रदीप्ताश्चीरववनंत्यत्कामृगादिशोदि-शोधावन्ति तद्वदित्यर्थः,

कञ्च कृष्णचर्यापरित्रह इति।

कृष्णचर्या एव परिप्रहः परिकरो यस्य सः नैष्ठिकत्वात् संप्रहा-न्तरशून्य इत्यर्थः, यद्वा कृष्णाचर्यायै एव परिप्रहः संप्रहो यस्य न स्वार्थे परार्थे वेति, यद्वा कृष्णचर्यायै तत्प्रवृत्यर्थमेव परिप्रहो-ऽवतारो यस्यसः।

No.

🐃 किञ्च भावनाशुद्धसर्वत्र इति ।

भावनया जीवोहिधीषीळक्षणया शुद्धो भावनाशुद्धःसर्वत्रः सः चासौ सचेति विग्रहः, यद्वा भावनयास्वोहिष्टश्रीकृष्णध्यानसन्तत्या कृत्वा शुद्धान् विगतरागादिदोषान्सर्वानिष स्वाश्रितांस्रातीति तः श्रोक्तः, विसर्गाभावपाठेसम्बोधनं तद्भावेच विशेषणमिति द्विवि-धोषिपाठः समञ्जसः समानार्थश्च वोध्यः।

गुणान्तरमाह -

पक्षपातिववर्जित इति।

असौरात्रुरसौमित्रमितिपक्षपातः पशुतुरुयानांदेहात्माभिमानिनां यथा भवति तेनशून्यः रागादिविषयरिहत इत्यर्थः, नजु तिर्हे कथमाचार्यत्वाधिकारिनविहस्तस्यानुत्रहिनग्रहादिसाध्यत्वात् त-द्योगे च वैषम्यादेरवश्यम्मावित्वात्कथं पक्षपातशून्यत्वमिति चे-त्सत्यम् भगवद्वतारवत् सर्वस्यापि सामञ्जस्यात् तिद्वतार्थे तेषां निग्रहो न वैषम्यावहः अन्यथाश्रीपुरुषोत्तमेऽपि तत्प्रसङ्गस्य दुर्षोः रत्वादिति सङ्क्षपः ॥ १३॥

अथ गुणविशेषान्दर्शयन्नाह—

सत्यवागिति ।

सत्यवाक् सत्यसङ्कल्पः कृतसिद्धान्तनिर्णयः। वृद्धसेवी दद्धिकत्ती भत्ती सर्वस्य पालकः॥ १४॥

सत्यावाचो यस्य सः यथार्थवकेतियावत् अनेन तस्याप्तत्वमुक्तं भवति नित्यमुक्तत्वेन बुद्धिमान्यदुराष्ट्रहिभिराप्तत्वप्रतिभद्दैः सः दैवास्पृष्टमाहात्म्यत्वात्।

अत एव सत्यसङ्गरूप इति । अथ पूर्वोक्तसर्वशास्त्रविशारदत्वं व्यञ्जयन्नाह-कृतसिद्धान्तिनर्णय इति ।

कृतोवेदानां सिद्धान्तनिर्णयो येन सः, यद्वा कृतीकेदने इत्यस्य-थातोः प्रयोगः कृतः छिन्नः सिद्धान्तविरोधिनां निर्णयोयेनसः,

किञ्च वृद्धसेवीति ।

ATT.

13

बृद्धाः ज्ञानादिवृद्धाः श्रीनारदादयस्तान् सेवनशीलः, यद्वा

दृद्धो गुणदात्त्वादिभिर्वृहत्तमो भगवान्वासुदेवः परब्रह्मशब्दामिः घेयः, "बृहन्तो गुणा अस्मि"न्नितिश्रुतेः तं सेवनशीलः,

किश्च वृद्धिकर्त्तेति।

· स्वाश्रितानां वृद्धि वृहद्शानप्रकाशक्यां करोतीति तथा किञ्ज भर्तेति।

बानमत्त्वादिना भक्तान् विभर्त्तीति । तत्रहेतुः सर्वस्यपालक इति ।

'सर्वे श्रेयांसिपइयन्तु'' इत्यादिशास्त्रोक्तसर्वविषयकश्रेयःस-इत्पपूर्वकोपदेशप्रमावेन सर्वस्य जगतो भाविश्रेयस्कस्य पालक इति भावः॥ १४॥

किञ्च मन्दानां शाष्ट्यनिर्वृत्या सर्वसौभाग्यदायक इति-

भन्दानां शास्त्रिनिहेस्यासर्वसौभाग्यदायकः। आचारवैरिणो हन्ता कार्यसिद्धिपदायकः॥१५॥

मन्दा अल्पबुद्धयस्तेषां शास्त्रं शहस्य मावो वञ्चकता तस्यनिर्द्धः धत्यानिवारणेन सुष्ठुभगः षागुण्यं यस्य स सुभगः भगवान् श्लीकृष्णः

पेश्वर्यस्यसमग्रस्यधर्मस्ययशसः श्रियः।

्रज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भगइतीङ्गना ।

इति श्रीपराशरोकेः।

सुभगस्य भगवतो भावः सौभाग्यं परं श्रेयः मोक्षः सर्वस्मै तस्यदायकः।

किञ्च आचारवैरिणोहन्तेति।

आचारः शास्त्रोक्तसदाचारः भागवतधर्मस्तस्य वैरिणो बाह्या-स्तान्त्रिकावा रक्षिसावा तान् इन्तीतितथासः।

किंच कार्यसिद्धिप्रदायक इति।

क्रियते इति कार्याणि अनुष्ठेयानि पुरुषार्थसाधनानि कर्मे शानादीनि तेषां सिद्धिस्तस्त्रतिबन्धकनिरासेन स्वकपसंपितस्तां-प्रकर्षणददातीति तथासः॥ १५॥

ि के सामारभ्रद्रजीवानां शनैर्युत्तवामबोध्यकिति ।

आचारभ्रष्टजीवानां रानैर्युत्तया प्रवोधयन् ॥ भगवन्मार्गशुद्ध्या च कृतार्थीकृतभूतलः ॥ १६ ॥

आचारः संप्रदायशास्त्रोक्तधर्मानुष्ठानं तस्माद्भ्रष्टाश्च्युतास्तद्धी ना इति यावत् ते च ते जीवाश्च तेषामनादिकालाद्धर्महीनानां शनै-स्तत्तद्धिकारानुसारेण तत्तद्बुद्धनुसारेण च कमशः यथामन्दोपि जानीयात्तथा भूतया युक्त्वा भगवत्प्राप्तिसाधनपरम्परोपदेशेनेत्यर्थः अक्ततार्थम् क्रतार्थे क्रियते इति क्रतार्थीकृतं भूतलं येनसः ॥ १६ ॥

संप्रदायविमुखान् शोचन्नाह— इतलोकोयमिति ।

हतलोकोऽयमज्ञः स्याद्यर्तमाने विभावसोः ॥ आचार्यक्रिपणः सम्यक् जाङ्यशीतेन दाह्यते ॥ १० ॥

वर्त्तमानेसमये आचार्यस्तिपणो विभावसोः शरणं विनाऽयं हतः लोकः स्यादित्यध्याहृत्यान्वेतव्यं, "पृथक् विनानाने" ति स्त्रात्पञ्चमी, अयं जीवसंघातः हता नष्टा लोका यस्य सः यद्वा हतोलोकः प्रका-शोक्षानं यस्य सः तथाभृतः सन्नज्ञः स्यात्, सम्भावनायां लिङ् ।

अज्ञत्वेहेतुमाह—

जाड्यशीतेन दाह्यते इति।

जडस्य भावो जाड्यं तदेव शीतं वेन दाह्यते जडीछत्य बाइय-ते इत्यर्थः ।

तथा च मोक्षधर्मेजनकः । निवनागुरुसंवन्धं ज्ञानस्याधिगमः कृतः ॥ गुरुः पार्ययता तस्य ज्ञानं प्लवामिहोच्यते इति ॥ १७ ॥ सर्वोनप्युपदिदय वात्सल्याद्यसाधारणगुणयोगात्तद्धितश्चन्युकाः साधारणश्चेयःसाधनमुपदिदान्नाह—

सत्यवाक्यं च शृणुतेति ।

सत्यवाक्यं च शृणुत त्यक्ता तकीवतकताम् ॥ आचार्यशारणं यात कलौ निस्तारहेतवे ॥ १८ ॥ हे बना हति सम्बोधनमध्याहर्त्तव्यं, ह जनाः भवतां हिसोपः देष्टुरुद्धिधीर्षोमेम सत्यं यथार्थमबोधितार्विषयकं वाक्यं ग्रणुत । किं तद्वाक्यम्, अस्माकं हितं चेतर्हि कथ्यतामित्यत्राह— तर्कवितर्कतां त्यस्का आचार्यशरणं यातेति ।

तव वाक्यर्थाक्षीकारे श्रेयोऽस्माकं स्याद्वानवेत्यादि सङ्कल्प-विकल्पादिकं संशयं विपर्ययादिक्पमयथार्थत्वं वा त्यस्का, "संश-यात्माविनश्यति" "नायंलोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मन" इत्यादिशास्त्रात्, "सगुरुमेवाभिगच्छेत्सिमत्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्म-निष्ठम" "आचार्यदेवोभवे"त्यादिश्रुतेः, "आचार्योपासनं शौच"मिति भगवदुक्तेश्च,।

तत्प्रयोजनमाह — कलौनिस्तारहेतव इति ।

संसारादिति शोषः, संसारभ्रमणदुःखनाशार्थमिति यावत् क-लिशब्दप्रयोगादस्मिन्युगे आचार्याश्रयणस्य मुख्यत्वं द्योतितम्॥१८॥ वात्सल्यादिगुणान् दर्शयन्नाह ।

भकानुग्रहकत्तीचेति॥

भक्तानुग्रहकर्ता च सर्वसौरूपप्रदः शुभः॥ वालवोधी कृपाद्दष्टिर्निर्टक्तरहितः परः॥ १९॥

भक्तेभ्यः आत्मानन्यभजनशीलेभ्योऽनुग्रहकर्त्तां, अनुग्रहोनाम-स्वात्मीयतयानुग्रहणमात्मसात्करणम् आत्मसात्कर्तेत्यर्थः-

अनुग्रहफलमाह ।

सर्वसौख्यप्रद इति।

सर्वे सौख्यं मोक्षलक्षणं ददातीति तथा, यद्वा सर्वेभ्यः सौख्यं प्र-ददातीति तथा,

अतः शुभ इति, सर्वमङ्गलमृतित्वात् स्वयं कल्याणरूपः ।

किञ्च वालवोधीति, वाला अज्ञाः शास्त्रसंस्कारवार्जंतास्तान् वोधनशीलः।

किञ्च कृपादृष्टिरिति, सौम्यदृष्टिरित्यर्थः।

किञ्च निर्वृत्तरिहत इति, नितरांवर्त्तते इति निर्वृत्तः प्रकृतिसं-वन्धस्तद्गहितः नित्यमुक्तत्वात्, अत एव परः पूर्णः श्रेष्ठो या, ॥१९॥ किञ्च आकारोभक्तिमार्गस्येति ।

आकारो भक्तिमार्गस्य भेद्रवसमन्वितः॥ अनन्तभावभक्तिश्रु लभ्यतेऽत्र समाहितः॥ २०॥

निगमनस्थानं भक्त्युत्पत्तिस्थानमित्यर्थः ॥

किञ्चभेदरत्तसमन्वित इति।

भिद्यतेऽनेनेति भेदः साक्षात्काररूपानुभवः संशयविपर्ययकोशः हृदयग्रन्थिभेदकत्वात्।

भिद्यतेहृद्यग्रन्थिशिज्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्यकर्माणि तस्मिन्द्षष्टेपरावरे॥ इति श्रुतेः।

स एव रहारूपस्तेन समन्वितो भूषित इति॥

किश्च अनन्तभावभक्तिश्चलभ्यते (त्रेति।

अत्र भगवति श्रीमदाचार्ये भगवदूपे अनन्तभावभक्तिरूपते अनन्तोऽपरिच्छिन्नो भावः स्वभावो यस्योः सा अनवच्छिन्नस्वभा-वा भक्तिरित्यर्थः यद्वा त्वत्तः सकाशात् अत्र भगवति रमानिवासे श्रीकृष्णे विषयेऽनन्तभावभक्तिस्त्वद्दीयमाना त्वद्नत्यभक्तैर्रुभयते प्रा-प्यत इति योजना ।

तत्र हेतुमाह—

समाहित इति।

भवान्सर्वेष्वपि कालेषु स्वाश्रितानां परमक्तिदाने समाहितः सावधानः एतद्रथेकावतारत्वाद्भवत इत्यर्थः ॥ २०॥

किञ्च स्वार्थहीन इति ।

स्वार्धहीनः परार्थी च महोदारद्यानिधिः॥ यौवनैश्वर्यसामग्री येन विष्णौ निवेदिता॥ २१॥

स्वस्मे अर्थ्यन्ते इष्यन्ते इति स्वार्धाः शब्दादयो विषयास्तै-हींनस्तत्संकल्पशून्यः स्वभावतोऽस्पृष्टवासनासंस्कारत्वात् ।

अत एव परार्थी चेति। परेभ्योऽर्थः परार्थः संसारदुःखनिवारणरूपः स विद्यतेऽस्येति परार्थी संसारचक्रभ्रमणदुः सपीडितजनतो द्वरण। थैवान् जगदुद्दि-धीर्षुरित्यर्थः, यद्वा परस्मैमगवते ऽर्थः परार्थः तदा हाप्रवर्त्तन रूपो ऽस्य विद्यते स परार्थी भगवदा हारूपभागवत धर्मीपदे ष्टेत्यर्थः, परा-थित्वादेव महोदारदयानिधिः, अतिमन्देभ्यो ऽपि स्वप्रपन्नेभ्यो भगव-त्स्वरूपादिविषयक हानदानशी छत्वान्महोदारः "योवापतद क्षरमवि-दित्वा गार्ग्यस्मा छोकात्येति सङ्गपण" इतिश्रुत्यु ककार्पण्यहर्नृत्वात् ।

कार्पण्यहरणोत्सुक इति वश्यते च।

कथमेवंविधस्वभावः, यतोदयानिधिः, निर्हेतुकपरदुःखदुःखि-त्वे सित तिन्नराचिकीर्षा द्या, तस्या निधिः द्यासमुद्र इत्यर्थः महोदारश्चासौ द्यानिधिश्चेति तथासः, द्यागुणवर्यत्वात्प्रपित्तमा-त्रेणापि तत्तद्मीष्टं द्दातीति भावः नगु सर्वोऽपि जनः स्वप्रपन्नाय यथारुक्ति ज्ञानादि द्दात्येव द्यानिधेः कथं प्रपत्तेरपेक्षा तथात्वे वैषम्यापत्तेर्दुर्वारत्वादिति चेन्न, अप्रार्थिते।नगोपाये"दित्यादिज्ञा-स्नात्मपत्तिरपेक्षितेव अन्यथा सर्वमोक्षप्रसङ्गात् वैषम्यस्य तु पक्ष-पातिवविवित्ते इत्यिसम्पदेव्याख्यायामेवपरिद्वतत्वाद्छंविस्तरेण,।

इदानीं -

या वै साधनसंपत्तिः पुरुषार्थचतुष्ट्ये॥ तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः।

इत्यादिशास्त्रात्, साधनेषु प्रपत्तेरेव प्राधान्यं दर्शयन् तदेव संप्रदायनिष्ठान् शिक्षयंश्च आचार्यकृतां तामव प्रपत्तिं दर्शयति । यावनैस्वर्यसामग्री येन विष्णौ निवेदितेति ।

येनभगवताऽऽचार्येण यौवनैश्वर्यसामग्री विश्णो सर्वेश्व-रे श्रीकृष्णे निवेदिता सोऽस्मदादीनामुद्धते त्यध्याहृत्य योजनीयं, "ममोद्धर्ताभवार्णवा"दितिवस्यति, योवनं चैश्वर्यं चानयोः समा-हारः यौवनैश्वर्ये, तच्च भुक्तिमुक्त्योरुपायत्वात्सामग्रीत्युक्तम् , तत्र यौवनं यूनो भावः कर्म वा विश्रहवळचेष्टादिकम्, पश्चर्यम् निश्रहा-दिसामर्थ्यं—

निम्रहानुम्रहाभ्यां वै श्रीकृष्णेन समानता । इत्यनन्तरमेव वस्यते । तत्सर्वे भगवति निवेदितम् । त्वां विना नान्यमुद्दिश्य करिष्ये किञ्चिद्ण्यहम्,॥ इत्यादिशास्त्रात्, तदनुदृत्यर्थकावतारत्वात् तस्योपलक्षणं चै-तदात्मनोऽपि, तथा च आत्मात्मीयं सर्वे भगवदर्थमेव, आत्मात्मी-यभरन्यासो भगवति कृत इत्यर्थः॥ २१॥

अथ श्रीमदाचार्ये भगवद्भावं ख्यापयन्नाह— आचार्यो विष्णुरूपो हि पुराणेष्विति निर्णय इति । स्राचार्यो विष्णुरूपो हि पुराणेष्विति निर्णयः ॥ निम्रहानुम्रहाभ्यां वै श्रीकृष्णेन समानता ॥ २२ ॥

आचार्यः साक्षाद्विष्णुरूप एव तथात्वे च सर्वैः सदोपास्य इत्यर्थः।

तत्र प्रमाणमाह—
पुराणेष्विति ।
तथापामे—
देवद्यतिस्तृतौ ।
भक्तिर्यथा हरौ मे ऽस्ति तद्वदिष्टा गुरा यदि ॥
समास्थितेन सत्येन स्वं दर्शयतु मे हरिरिति ।
विष्णुधर्मे च ।
देवतायां च मन्त्रे च तथा मन्त्रप्रदे गुरा ।
भक्तिरष्टविधा यस्य तस्य विष्णुः प्रसदिति ।

यद्वा पुरातनत्वात पुराणशब्दो वेदवाचक इत्युक्तार्थः, वेदेषु-

गुरुरेव परं ब्रह्म गुरुरेव परा गितः।
"शाचार्यदेवोभवे"त्यादिश्वतेः,
यस्मादेवो जगन्नाथः कृत्वा मर्त्यमर्या तनुम्।
मग्नानुद्धरते लोकान् कारुण्याञ्छास्त्रपाणिना॥
तस्मान्नकिर्गुरौ कार्या संसारभयभीरुणेति—
जगदाख्यानसंहितायाम्॥
पञ्चरात्रे।
वैज्यावद्यानवकारं यो विद्याद्विष्णुवद्गुरुम्॥

पूजयेद्वाङ्मनःकायैः स शास्त्रकः स पण्डितः ।
क्रेंशकपादस्य वक्तापि यतः पूज्यः सदैव हि ।
किंपुनर्भगवद्विष्णोः स्वरूपं वितनोति यः ॥
यावदायुस्त्रयः पूज्याः सिद्धान्तो गुरुरीश्वरः ।
पूर्वे श्वानाय पश्चात्तु कृतद्वत्वापनुत्तये ॥
इति ।
तत्रैवान्यत्रव्यतिरेके ॥
येषां गुरौ च जप्ये च विष्णौ च परमात्मिनि ।
नास्ति भक्तिः सदा तेषां वचनं परिवर्जयेदिति ॥
प्वमन्यान्यपि वाक्यान्यनुसन्धेयानि,।
पेश्वर्यासाधारणगुणौ दर्शयन्नाह—
निम्नहानुम्रहाभ्यां वै श्रीकृष्णेन समानतेति ।

यथा श्रीकृष्णः कंसिमध्यावासुदेवादीनां नित्रहाधिकारिणां निगृहीतवान् पाण्डवोद्धवादीनामनुत्रहाधिकारिणां चानुगृहीतवान्
तथैवायमिप भगवत्पराङ्मुखानां शास्त्रवाद्यानां नित्रहं कृत्वां स्वपादभाजां सदाचारवतां ह्यनुत्रहं करोतीति तत्साम्ये दृष्टान्तः,।

"यस्य देवे पराभक्ति" रित्यादिना ऽतिदेशवाक्येन तत्साम्यभक्तिः करणीयतया निरूपिता, विशेषशङ्कातु यथाश्रीभगवदुपासनस्य स्वातन्त्रयेण कर्त्तव्यता श्रुतिशतौर्विधीयते, न तथा ऽऽचार्योपासने-स्येति, न च "समुद्रमेवाभिगच्छे" दित्यादेः सत्वान्नोक्तदोषयोग इति वाच्यम्, तस्य विधिवाक्यस्य पराङ्गत्वेन स्वन्तत्रविधित्वाभावा-दिति समाधानं त्कवाक्यस्य पराङ्गविधानपरत्वेपि गुरोः परमे-श्वरत्वश्रवणात्तदैक्यवाक्यतार्थे स्वातन्त्रयम्प्यविरुद्धम्,।

तथोक्तंश्रीनारदपञ्चरात्रे।
गुहरेव परं ब्रह्म गुहरेव परं धानम्।
गुहरेव परः कामा गुहरेवपरायणम्॥
गुहरेव परा विद्या गुहरेव परा गतिः।
अर्चनीयश्च वन्द्यश्च कीर्त्तनीयश्च सर्वदा।
ध्यायेज्ञपेत्रमेद्धत्त्वा मजेदभ्यर्थयेन्मुदा।
उपायोषयभावेन तमेव शरणं वजेत्।

शरीरं चासुविद्यानं वासः कर्मगुणान्वस्त् ।
गुर्वर्थे घारयेद्यस्तु स शिष्यो नेतरः स्मृत इति ।
अन्यत्रापि ।
गुरुपादाम्बुजं ध्यायेद् गुरोनीम सदा जपेत् ।
श्रीगुरोवीसीकथां चैव गुरोरन्यन्न भावयेत् ।
इत्यादिना च गुरूपासनस्य स्वातन्त्र्यविधानादिति संक्षेपः॥२२॥
पूर्वरुठोकेन गुरोः श्रीभगवतासाम्यं निरूपितम्—
शास्त्रमुखेनेदानीं ततोष्याधिक्यमाविष्कुर्वन् श्रीगुरुंस्तौति ।
इरौरुष्टद्दति ।

हरी रुष्टेगुरुस्त्राता गुरी रुष्टे न कश्चन ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन प्रसाद्यः सर्वदेहिनाम् ॥ २३ ॥

यद्यपि हरेरप्यसाधारणवात्सल्यादियोगादिना रोषो न भवति तथापि महद्पराधादिना तज्ज्ञापनार्थं रोषादिसम्भावना क्रियते जीवादृष्टोपाधिनेतिबोध्यं सचगुरुप्रार्थनया निवर्त्तत इत्याह ।

गुरुस्रातेति।

श्रीगुरौ रुष्टे तु न कोपि त्राणहेतुरित्याह— गुरौरुष्टेनकश्चनेति ।

वहियामिणि भगवति गुरुक्षेप रुष्टे सति साक्षाद्भगवानिप त्राता

न भवति कुतोऽन्य इत्यर्थः।
नारायणोऽपयाति गुरोः प्रच्युतस्य दुर्वुद्धेः।
कमलं जलादपेतं शोषयति रविर्नतोषयति॥
इति जयदाख्यानसंहितावचनात्।
ततः किं कार्यमित्यत आह—

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन प्रसाद्यः सर्वदेहिनामिति । तस्माद्द्यगत्यभावात्सर्वदेहिनामिति सर्वेदेहिभिरित्यर्थः, सर्व प्रयत्नेन येन केन प्रकारेण गुरुरेव प्रसादः प्रसादनीय इत्यर्थः तत एव श्रेय इति भावः।

हरी रुष्टेगुरुस्नाता गुरौ रुष्टे न कश्चन । तस्मात्सर्वप्रयक्षेन गुरुमेव प्रसादयेत्॥ इति पुराणोक्तार्थसङ्ग्रहरूपोऽयं श्लोकः ॥ २३ ॥ तस्माच्छ्रीगुरुर्मर्त्यबुद्धा कदापि नाऽवमाननीय इत्यात्मोहे शेन विश्वं शिक्षयन्नाह—

आचार्ये मानुषी बुद्धिनं कर्तव्या कदाचनेति।

आचार्ये मानुषी बुद्धिनेकर्त्तव्या कदाचन ॥

अस्माभिः श्रेय इच्छद्भिर्यतः स्थानं हि श्रेयसाम्॥२४॥

अस्माभिः आचार्ये श्रीभगवन्मजुजावतारे मानुषीबुद्धिः अस्म-दादिवदसाविप मनुष्य एवति साम्यबुद्धिरध्यवसायः न कर्त्तव्य दति निषेधवाक्यसङ्कृदार्थः।

यो विष्णोः प्रतिमाकारे लोहबुद्धि करोति वा । यो गुरौ मानुषं भावमुभौ नरकपातिनौ॥ इत्यादिनिषेधशास्त्रात् । तत्राधिकारिस्वकृपं दर्शयति॥ श्रेय इञ्छाद्भिरिति ।

श्रेयोविमुखानां कामचारिणां व्यादृत्यर्थमिदं विशेषणं तत्र हेतुमाह—

यतः स्थानं हि श्रेयसामिति।

यतः श्रीमुरोः प्रसादाच्छ्रेयसां सर्वमङ्गलानां स्थानं वैष्णवपदं वैद्युण्ठाख्यं परमात्मविषयकानुप्रहो वा लभ्यत इति शेषः, यद्वा यतो यस्माद्धेतोः श्रीगुरोः तदुपासनं वा श्रेयसां स्थानं तस्मानमानुषी-बुद्धिस्तत्र कदापि न कर्त्तव्येति योजना "सिंहिविद्यां जनयति तच्छ्रेष्ठं जन्म तस्मै दुद्येन किंहिवे"दितिश्रुतिः,।

एकाक्षरप्रदातारमाचार्ये योऽवमन्यते ॥ इवानयोनिशर्तं प्राप्य चाण्डालेष्वभिजायते । इत्यादिस्मृतेश्च" ॥ २४ ॥

इदानीं श्रीमदाचार्याणामनन्तगुणत्वात्तदनुष्रहस्य देशकालादिः निरपेक्षत्वं सर्वसिद्धिहेतुत्वं च निरूपयन्स्तौति ।

यस्मिलहानियहाँवेति ।

यस्मिन्नहृति यर्खेव करोति कृपयाऽऽत्मसाव ॥ तर्खेव सर्वसिष्डिः स्यान्न काङ्का तिथिवारयोः॥ २५॥ यस्मिन्नित ।

सामान्यपद्प्रयोगः उत्तमदिवसादिव्यावृत्यर्थः, करिंमश्चिद्पि दिवसे इत्यर्थः,

यहींचेति,

यस्मिन्नपि मुद्दुर्तादौ नक्षत्रतिश्यादौ न तत्र नक्षत्रति-श्यादिविचारापेक्षेति अन्ययोगन्यवरुक्छेद्दुरूपावधारणार्थः, यस्मि-न्कस्मिश्चिद्पि दिवसे नक्षत्रमुद्दूर्तादौ वा करोति क्रपया-ऽऽत्मसात्जीवमित्यश्याहरणीयं क्रपयात्मसात्करोति तर्द्धौव स-विसिद्धिः स्यात् तस्मिन्नेव क्षणे सर्वसिद्धिः स्यादितिवाक्यार्थः, एवकारो उन्ययोगन्यवरुक्छेदार्थक इति स्वयमेव व्यवरुक्छेयं दश्चैय ति, नकाङ्कातिथिवारयोरितिस्पष्टार्थः, नक्षत्रादीनामप्युपलक्षणं वोध्यं, नजु यदि सिद्धिहेत्नां पुष्यादिनक्षत्राणां सिद्धादियोगा-नां तथैवोत्तमवारितश्यादीनामभावस्तिहें कार्यसिद्धिरिप दुर्निकः प्या कारणाभावे कार्याभावस्य नियतत्वादित्याशङ्कात्यन्तायोगः व्यवरुक्छेदार्थकेन तत्र प्राप्तेनवकारेण परिहरित स्यादेविति नस्या-दिति न अपितुस्यादेवेत्यर्थः,

नतु कारणाभावे कथंसिद्धिरितिचेत्तत्राह-

कृपयेति।

भवतः श्रीमत आचार्यस्य कृपाकामधेनुक्रपायाः प्रधानबी । जभूतायाः सत्वान्न कारणाभावशङ्कावकाशहत्यर्थः,

यावै साधनसंपत्तिः पुरुषार्थचतुष्ट्ये । तया विना तदाप्तोति नरो नारायणाश्रयः ॥ इतिस्मृतेः । "यमेवैष वृणुते तेन लभ्य"इतिश्रुतेः ॥ २५ ॥ अथसंस्कारदातृत्वेन स्तुवन्नाह । पञ्चसंस्कारदायीचेति ।

4

. يوم

पञ्चसंस्कारदायी च ममोद्धर्ती भवार्णवात् तेषां प्रत्युपकाराहों न कोपि जगतीतले ॥ २६ ॥

संस्कारो नाम कार्यान्तरयोग्यतापादनं, यथा ब्राह्मणाद् ब्राह्मण्यां जाते।पि उपनयनं विनाऽध्ययनयोग्यता नास्ति, तेन चाध्ययन-योग्यतापादनं तथैव तागदिसंस्कारेण भगवत्परिचर्यादियोग्यता-पादनं वैष्णवत्वं संस्कारः,

स च पञ्चविधः।

तापः पुण्डं तथा नाम मन्त्रो यागश्च पञ्चमः॥ अमी हि पञ्च संस्काराः परमैकान्तहेतवः। इतिनारदपञ्चरात्रोक्तेः॥ तत्र तापो नाम श्रीविष्णोरायुधशञ्चचकादिधारणम्। तथासामवेदे।

"पवित्रमित्रः अग्निवें सहस्रारः सहस्रारो नेमिः नेमिना तप्त-तनुर्वासणः सायुज्यसालोक्यमाप्तितीति" "सहोवाच याद्यवल्क्यः तस्मात्पुमानात्महिताय प्रेम्णा हरि भजेद्यत्पुक्लोकमौलेर्ध-मीण्यग्निना संघत्ते तस्माद्धामेव ब्रह्मविदाप्नोतिपरमिति" "पविश्वं ते विततं ब्राह्मणस्य ते प्रभुगात्राणि पर्योषे विश्वतः अतप्ततनु नेतद्धामाऽरुनुते ग्रुतास इद्यहन्तस्तत् समास" इति "पभिर्वयमुक्क-मस्य चिह्नराङ्किता लोके सुभगा भवेम तद्विष्णोः परमं पदं येऽभि-गच्छन्ति लाञ्चिता" इत्यादि श्रुतिभ्यः।

तकारणनियमस्थानानि चत्वारि श्वेयानि॥
नैमिषे मथुरायां च द्वारकृत्यां तथेव च।
सुदर्शनाश्रमे चैव संस्क्रुपोद्देशिकः सदा॥
तप्तेश्रकादिभिर्विष्णोः शिष्यस्वाराज्यलम्थये।
एषु स्थलेषु चकादेराविभीवः सदा हरेः॥
इत्यभियुक्तोकेः।
विशेषस्तु गुरुनतिवैजयन्त्यामुकः॥

अन्यत्र स्थलेषु कञ्चित्कालं शीतलमुद्रामेव धारयेदितिसावः॥ अन्यविस्तृतद्य पूर्वाचार्येस्तरमकारविशेषः श्रीसकाचारप्रकाशे॥१॥ भृतोक्षेतुण्ड् प्रमेशितार् नारावणं सांख्ययोगाभिगस्यम् । द्वात्वा विमुच्यते नरः समस्तैः ॥ संसारपात्रेरिह चैष विष्णुम् । श्रृतोद्ध्वपुण्ड्ः श्रितचक्रधारी । स्वरेण मन्त्रेण सदा हृदि स्थितम् ॥ परात्परं यो महतो महान्तम् ॥ द्वित कमठशाखायाम् । तिलकस्वरूपं च यज्जवेदे हिरण्यकेशिशाखायाम् ॥ "हरेः पादाकृतिमात्मनो हिताय मध्ये छिद्रमूर्खपुण्ड्यो धारय-ति स पुण्यभाग्भवति स मुक्तिभाग्भवती"त्यादिश्चितिभ्यः । तिलकदृज्यं च प्रधानं गोपीचन्दनमेव श्रीतत्वात् ।

"सहोवाच भगवान्वासुदेवो वैकुण्ठस्थानोद्भवं मम प्रीतिकरं मद्भक्तेब्रह्मादिभिर्घारितं विष्णुचन्दनं ममाङ्गे प्रतिदिनमालितं गोः पीभिः प्रक्षालनाद् गोपीचन्दनमाख्यातं मदङ्गलेपनं पुण्यं चक्रती-थादिसंस्थितं शङ्खचक्रसमायुक्तं पीतवर्णं मुक्तिसाधनं भवति।

इत्यादिश्रुतिभ्यः।

तदभावे गङ्गातीर्थासुद्भवं तुलसीमूलस्थितं वा व्रव्यमिप ब्रास्य-मेवेतिसंक्षेपः॥ २॥

नामेति।

वैष्णवी समाख्येति यावतः "अङ्गयेच्छङ्कचकाभ्यां नाम कुर्यान् ध वैष्णवम्" इत्यादिश्चतेः, तच श्रीहारगुरुतत्सेत्रादिसम्बन्धवदेव धार्ये नान्यज्ञत्सम्बन्धरान्यं तदन्यसम्बन्धवद्वेतिविवेकः ॥ ३॥

मन्त्रस्तुवेष्णवः स्वसम्प्रदायपरंपराप्राप्त एव प्राह्यो देयस्त्र, "अमुं पञ्चपदं मनुमावर्तथेषः स् यात्यनायासतः केवलं तत्पदंतत्" इति श्रुतेः, यस्त्र श्रीरामकृष्णादिमन्त्रा न मुक्तिहेतवस्तदुपास-कानां फलविशेषमात्रदायका व्यपितु नारायणादिमन्त्र एवं मी-श्रहेतुरिति केषांचित्स्वबुद्ध्युत्प्रेक्षित उद्घोषः स तुच्छ एवानुप-पत्तत्वात्, तथाहि श्रीकृष्णादिमन्त्राणां मोक्षहेतुर्व प्रमाणाना-धाद्वा वाधकसत्त्वाद्वेति विवेचनीयं, नाषः "श्रमुं पञ्चपदं मनु"

मित्यादिश्रुतीनां विद्यमानसात्, नापिद्वितीयः अप्रसिद्धत्वात् , यदि स्वानुस्रव एव प्रमाणं तर्हि तद्विपरीतस्यापि वक्तुं शक्यत्वान्त्, किञ्च श्रीकृष्णमन्त्रस्य मुक्तिसाधकत्वं भवतामनिष्टं तर्हि तम्बरमोपदेशक्लोकस्यापि तद्विषयकत्वेन तुल्ययोगक्षेमात्तस्यानुष्ठान्मपि व्यर्थमेव, किमर्थं नित्यजाप्यतया तस्य स्थापनं मन्त्ररह्स्येषु संप्रदृश्च, किञ्च श्रीनारायणात् श्रीकृष्णादिलीलावताराणां भिन्नत्वमभिन्नत्वं वा भवतामभिन्नतं, भेदपक्षेऽपि स्वरूपमेदो गुणशक्त्यादितारतम्यं वा, नाद्यः परमेश्वरस्यानेकत्वापत्तः, अस्मिष्यप्रतिपादकं सर्वमपि वेदान्तशास्त्रं वत्तिलाञ्चलि स्यात्, गुणशक्त्यादितारतम्याङ्गीकारेऽपि—

मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिद्दित धनञ्जय । अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वे प्रवर्तते ॥ अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः । इत्यादिश्रीमुखोक्तयः— परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् । इत्यारभ्य— सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां वद्दासे केदाव ॥

इत्यन्तं श्रीपार्थोक्तयः अथ निरवधिकातिशयकल्याणैकतानान-न्तद्वानानन्दैकस्वरूपः स्वाभाविकानविश्वकातिशयक्षानशक्तिवलै-श्वयंधैर्यतेजःप्रशृत्यसंख्येयकल्याणगुणमहोदधिरित्यारभ्य परब्र-स्वभूतः पुरुषेक्तमो नारायणो ब्रह्मादिस्थावरान्तिनिखिलजगत्स्न-ष्टा स्वरूपेणावस्थितो ब्रह्मादिदेवमगुष्याणां ध्यानार्चनाद्यगोवरो ऽपारकारुण्यसौशील्यौदार्यमहोद्धिः स्वमेव कृपं तत्सजातियसं-स्थानं स्वस्वमावमजहदेव तेषु लोकेष्ववतीर्यं तैस्तराराधितस्त-स्विष्टानुकृपं धर्मार्थकाममोक्षणलं प्रापयन् भूभारावतारणापदे-शेनास्मदादिनामपि संसारवुः स्वशमनाय सकलमन् व्यनयनविष-पतां गत इत्यादिभाष्यारम्भः "मत्तः परत्रं नान्य"दित्यस्यापि पथा सर्वस्यापि प्रकृतिद्वयस्य कारणत्वेन सर्वाचेतनवस्तुशेषि-णक्षेतनस्यापि शेषित्वेन कारणत्वा शेषितमा चाहमेव परत-परत्या श्वानशक्तिसलादिगुणयोगेन चाहमेव परः मस्तो व्यति-

4

रिक्तं सिच्चत्ज्ञानवलादिगुणयोगि परतरं नास्तीति भवतामाचा-र्यभाष्यम् परं वहा परं धाम इत्यस्य इलोकस्य भाष्ये उदाहृतानि श्रोतवाक्यानि "यतोवाइमानि भूतानि जायन्ते" इत्यारभ्य "परंज्यो-तीक्रपं सम्पद्ये"त्यन्तानि—

"आहुस्त्वामुषयः सर्वे" इत्यस्य भाष्ये चोक्तानि एष नारायणः श्रीमान् श्रीरार्णवनिकेतनः॥ नागपर्यङ्कमुत्स्रज्येहागतो मथुरां पुरीम्। पुण्या द्वारवती तत्र यत्रास्ते मधुसूदनः॥ साक्षादेवः पुराणोऽसौ स हि धर्मः सनातनः। ये च वेदविदो विशा ये चाध्यात्मविदो जनाः॥ ते वदन्ति महात्मानं कृष्णं धर्मे सनातनम्। पवित्राणां हि गोविन्दः पवित्रं परमुच्यते ॥ पुण्यानामपि पुण्यो ऽसौ मङ्गलानां च मङ्गलम् । त्रैलोक्यं पुण्डरीकाक्षो देवदेवः सनातनः॥ आस्ते हरिरचिन्त्यातमा तत्रैव मधुसूदनः। यत्र नारायणो देवः परमात्मा सनातनः॥ तत्र कृत्स्रं जगत्पार्थं तीर्थान्यायतनानि च। तत्पुण्यं तत्परं ब्रह्म तत्तीर्थं तत्तपोवनम् ॥ तत्र देवर्षयः सिद्धाः सर्वे चैव तपोधनाः। आदिवेवो महायोगी यत्रास्ते मधुस्दनः॥ पुण्यानामपि तत्पुण्यं माभूत्ते संशयोऽत्र वै। कृष्ण एव हि लोकानामुत्पत्तिरपि चाप्ययः॥ कृष्णस्य हि इते भूतामेदं विश्वं चराचरम्। इत्यादीन्यार्षवाक्यानि दत्ततिलाञ्जलिकानि स्युः, किञ्च गुणदा त्त्वादितारतम्याङ्गीकारेऽनीश्वरत्वप्रसङ्गः स्यात् लीलावतारोऽनी-

"न त त्समश्चाभ्यधिकश्च रहयते। नत्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः॥ इत्यादिश्चतिस्मृतिब्याकोपाच ।

प्रवरः पेश्वर्यतारतम्ययोगात् ब्रह्मस्द्रादिवदित्यनुमानात्,

अपिच युष्मत्संप्रदायप्रवर्त्तकस्य भाष्यकारस्य भाष्यानङ्गी-

करणे सवतामेवान्वार्थविमुख्दवापत्तिर्दुर्वारोति द्वितीये सवतांत्रः तिक्षासङ्गात् अस्माकमिष्टापत्तेश्च ।

तस्मात्सर्वेषामपि वैष्णवमन्त्राणां मोक्षहेतुत्वमेव, सकामा-धिकारिणां च कामपूर्त्तये ह्यपासनात्तेषां मोक्षासावो निर्विवा-दः, नारायणमन्त्रेपि तस्य तुल्यत्वादित्यलंबिस्तरेण ॥ ४ ॥

यागश्चेति —

यागो नाम श्रीविष्णोरचीवतारः श्रीशालग्रामादिः "यज्ञीवै-विष्णु"रिति श्रुतेः, तद्वननियमः पञ्चमसंस्कार इति सङ्क्षेपः, पञ्च-मशब्दः अधिकसंख्याब्यादृत्यर्थः, एषां संस्काराणां इति यावत् चकारात् तद्युष्ठानप्रकारोपदेष्टापि बोध्यम् ।

थथ स्वस्मिन् श्रीगुरुकतोपकारान् स्मरन्नाह— ममोद्धर्ताभवार्णवादिति ।

यद्यपि नित्यमुक्तत्वात् प्रत्युत संसारिजनतो हिथी र्षयावती र्ण-स्वास न तत्र क्षेत्रादिसंसारिक धर्मयोगसंसावना धवका शशका (त्रि, तथापि लोकसंप्रहार्धे तथोक्ति ने विरोधावहा, यथा श्रीनारदस्य मगवद्वतारत्वेपि अञ्चजनान् गुरूपसिप्तप्रकारं संजिप्राह्यिषया श्री-सनत्कु मारस्याप्रे स्वशोकादिसंसारधर्माणामा विष्कारः "सोहंसगवः शोचामी"त्यादिश्वतिमुखोक्त्या, यथावा श्रीपुरुषोत्तमस्यावतारच्यिते लोकवल्लीलानुकरणत्वान्नानिद्यादिविरोधस्तद्वद्वत्राप्यनुसन्धे यम्, प्वमेव पूर्वोत्तर उक्तवश्यमाणवाक्येष्वपि विवेको क्षेयः, अत्यथा "शक्कावतारः पुरुषोत्तमस्येत्यादिविद्वाचार्यवाक्यविरोधो दुर्वार इति संक्षेपः।

पवं चेत् तर्हि त्वया तत्प्रत्युपकारार्थमवश्यं प्रयतितव्यमित्याशङ्खाह-तेषां प्रत्युपकाराहीं न कोपि जगतीतळ इति ।

तेषां श्रीमदाचार्यक्रतोपकाराणां प्रत्युपकर्तुं योग्यः प्रत्युपकाः, रसमर्थ इति यावत् न कोपीति, जगतीतले भूतले न जातो न जनिष्यति न वर्त्तते मनुष्यमात्र इत्यर्थः, जगतीत्युपलक्षणार्थे स्वर्गाः वीनां तत्रत्येदेवैरप्यशक्यमित्यर्थः।

मस्यिवयाप्रदानस्य देवैरपि न शक्यते । मितिप्रदानमथवा द्याच्छक्तित आदरात् । इति स्मृतेः । यद्वा न कोपीति धरातले उपायो लोके वेदे व नास्तीति, बाह्यस्याद्वादित्यर्थः॥ २६॥

अथ स्वदैन्यमाविष्कुर्वन् प्रार्थयते।

कश्मलकोधग्रस्तोऽहम इति।

कर्मलकोधग्रस्तोऽहमविद्याग्रन्थिपीडितः

मामुद्धर जगनाथ चिरकालस्य दुःखिनम् ॥ २७ ॥

करमलकोधाभ्यां प्रस्तो वशीकृतः। तत्र हेत्माह—

अविद्याप्रन्थिपीडित इति !

सर्वदीषभूतानादिकमीत्मिकाविद्याग्रन्थिना पीडितः यान्त्रितः हे जगन्नाथ चिरकालस्यानादिकालस्य दुःखिनं तं पूर्वोक्तकदम-लादिनुन्नं मामसाधारणकारुण्यादियोगेनोद्धर ।

जगन्नाथेति संबोधनं स्वोद्धरणहेतुद्योतकम्।

यस्मात्त्वं जगदुद्धारकः ममापि जगदन्तःपातित्वाविद्रोषादव-इयोद्धरणीयत्वमिति भावः॥ २७॥

नतु अन्येपि समुद्धरणहेतव उपायाः शास्त्रेषु प्रसिद्धास्तानतुः ष्टाय कृतार्थो भविष्यसीति चेत्तत्राह—

कि करोमीति।

किंतरों मि कगच्छामि त्वसो उन्यन हि दैवतम् सर्वे स्वार्थपरिश्रष्टा इश्यन्ते जगतीत ले ॥ २८॥

त्र किञ्चिद्धपायाञ्चष्ठानं कर्ते शकोस्मीति, उपायानां तद्वष्ठातृणां च स्वातन्त्र्याभावात्, अञ्चष्ठानेपि अञ्चयहसहायं विना अकिचित्करः त्वाद्य, "नायमात्मा प्रवचनेन रूभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन श्रुप्तिवादिना साधनानां व्यभिचादश्रवणात्

तस्मात्वमेव शरण्यत्वेन मया वरणीय इत्याह ।

क्षगच्छामीति ॥ तत्रहेतुमाह ।

इति ॥

स्पष्टार्थः ।

नतु अनुप्रहकर्तारोप्यनेके ब्रह्माद्यः उपास्यत्वेन प्रसिद्धास्त-दाश्चितो भूत्वा कृतकृत्यो भव कि मञ्छरणेनेत्याशस्त्राह ।

सर्वे स्वार्थपरिस्रष्टा इश्यम्ते जगतीतले ।

इति।

सर्वेपि ब्रह्मरद्भेनद्भावयो देवाः जगतीतले लोकत्रयेपि स्वार्थपरि-म्रष्टाः स्वार्थो भगवत्स्वरूपादिविषयकानुभूतिविशोषः स्मृतिसंता-नरूपो वा तस्मात्परिम्रष्टास्तद्वहिता इत्यर्थः दृश्यन्ते इत्यत्र शास्त्रेर् ष्वितियोजनीये, तथाच ।

प्रजापितं च रुद्रं चाष्यहमेष सृजामि वै। तौ हि मां न विजानीतो मम मायाविमोहितौ॥ इत्यादिवाक्यात्। अह्याद्याः सकला देवा मनुष्याः पश्चवस्तथा॥ विष्णुमायामहावर्त्तमोहान्धतमसा वृताः। आराध्यं त्वामभीष्सन्ते कामानात्मविशुद्धये॥ इति वैष्णवे अदितिवचनं च।

ते परजन्यत्वात परोपशिक्षितत्वात् परदस्तपरिच्छिनेश्वर्यवन् रवात् कर्मतन्त्रत्वाच नाश्रयणीया इति यावत्, स्वस्य त्राणपवान् शक्ताः परत्रातृत्वस्य तु का वार्तेति भावः, अस्य विस्तरस्तु "नान्या गतिः कृष्णपदारिवन्दा"दित्यस्य विवरणे श्रीपुरुषोस्तमा-चार्यचरणैर्विश्चदीकृतत्वादत्रोपरम्यते "अथ ये ऽन्यथा ऽतो वि-दुरन्ये राजानस्तेक्षस्यलोका भवन्ती"ति श्रुतेः, व्याख्याताचेयं श्रीपुरुषोस्तमाचार्यपादैः, भूमोपासनस्य सार्वशाद्यनविद्यन्नफलं निरुप्य,

ķ.

अथोक्तोपासनदाढ्यार्थं परिन्छिन्नोपास्यविषयकपरिन्छिन्नफल-कान्यदेवाद्युपासनपरान् मूढान्निन्दति भगवतीश्रुतिः ।

अथेति पक्षान्तरे, अत उपदिष्टसिद्धान्ताद्विपर्ययं देवान्तरमुपान् स्यत्वेन निश्चितवन्तः कथिमव जानन्तीत्यपेक्षायां ज्ञानस्यानु-करणमाद्द-

भन्येराजान इति।

अन्ये ब्रह्मस्दादयोऽपि राजानः उपासिताः सन्तो मोक्षदा-तारः स्वतन्त्रा मोक्षार्थिनोपासनीया इति ते क्षण्यलोका भवन्ति स्वर्गपशुपुत्रादयो जन्मादिलक्षणहेतवो लोकाः फलानि भवन्ति ।

अन्तवत्तु फलं तेषांतद्भवत्यरूपमेधसाम्। आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्त्तिनोऽर्जुन ॥ इति भगवदुक्तेः।

किञ्च तेषां क्षेत्रज्ञत्वाविशेषण मोक्षदातृत्वाऽपरिच्छित्रैश्वर्या-दियोगाभावाद मोक्षदानार्न्हत्वं शिवेनैवोक्तं स्वानुभूतं चाह घण्टा-कर्णोहरिवंशे।

अहंकैलाशनिलयमासाद्य वृषभध्वजम् । आराध्य तं महादेवमस्तुवं सततं शिवम्॥ त्ततः प्रसन्तो मामाह वृणीष्वेति वरं हरः। ततो मुक्तिर्भया तत्र प्रार्थिता देवसन्निधौ॥ मुक्तिम्प्रार्थयमानं मा पुनराह त्रिलोचनः। मुक्तिप्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः॥ तस्माद्गत्वा वदरीं तत्राराध्य जनार्दनम्। मुक्ति प्राप्तुहि गोविन्दान्नरनारायणाश्रमे॥ इत्यादिना । भारते कर्मपारतन्त्रयमपि स्फुटमेव ॥ युगकोदिसहस्राणि विष्णुमाराध्य पद्मभुः। पुनस्त्रेलोक्यघातृत्वं प्राप्तवानिति शुश्रुमः॥ महादेवः सर्वयंश्चे महात्मा॥ हुत्वात्मानं देवदेवी वभूव। विद्वां वलोकान् व्याप्यविष्टभ्यकीर्सा । विराजते द्यंतिमान् क्रासिवासाः। इति। कालपरिच्छेदोपि श्रूयते। एको ह वै नारायण आसीन्नब्रह्मानेशान इत्यादि। किञ्च "योन्यांदेवतामुपास्ते अन्यो ऽसावन्योऽहमस्मिन् स वे-🍘 प्रथा पशु,''रित्यादिना तदुपासकानां पशुत्वश्रवणासः, यदा स्वार्श्वपरिम्नष्टत्वं नाम स्वार्थपरत्वेन परेषां धर्महानिकर्मृत्वं तत्र सकामानां स्वर्गादिसाधनतपोयोगादिभ्रंशकत्वं कन्दुवि-रवामित्रादिचरिते प्रसिद्धं, निष्कामामां साधनभ्रंशे तु तेषां सा-मर्थमेव नास्तीतिविवेकः, "तस्य ह न देवा नाभृत्या ईशत" इति श्रुतेः, हनत्यव्ययपदम् अप्यर्थे, देवा ब्रह्मरुद्धादयो ऽत्यस्य नि-ष्कामानन्यभक्तस्य विदुषः अभृत्ये पराभवाय न ईशते समर्था न भवन्तीत्यर्थः, तथापि विद्वाचरणं तेषां स्वभाव एव परश्रे-योऽसाहिष्णुत्वात् "यदेतद्वस्य मनुष्या विशुस्तदेषां देवानामप्रिय"मि-तिश्रुतेः॥ २८॥

किञ्च अनन्यशरणत्रातेति।

अनन्यकारणत्राता रक्षकः कारसंमतः॥ निरयक्षेकासन्त्रस्त आगतोऽस्मि तवान्तिके॥ २९॥

नान्यः शरणमुपायादिश्रेयोहेतुर्येषां ते ऽनन्यशरणाः स्वपाद-मुलैकसाधनकास्तेषां त्राता रक्षकः सर्वेषां भक्तानामितिशेषः।

किञ्चशरसंमत इति॥

श्वासातमना शरित ब्रह्मणो निःशरतीति शरो वेदः "अस्य मइतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यद्यग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद्" इति
श्रुतेः, तस्य सम्मतस्तज्ञुल्यः यथा मात्रादेरिप वत्सलतरो वेदो
आवानां पुरुषार्थवोधनेन तद्रस्रकस्तद्वत्, यद्वा शरित निष्शरत्यस्माद्विश्वमिति शरः श्रीभगवान् पुरुषोत्तमस्तत्सम्मतस्तज्ञुल्यः
तद्रवृक्कलो वेति, तत्र त्राता रक्षक इत्यनयोः सामान्यविषयपरत्वेन पुनरुक्तिनिरसनीया, तत्र त्रातृत्वं बुद्धादीनां कामादिविपर्यथ्यो विमुखीकर्त्तृत्वं, रक्षकत्वं च विद्देःकरणानां शब्दादिस्यो रक्षणमिति विवेकः,

उक्तलक्षणस्य त्रातुस्तव अन्तिके च चरणयोः छायायामागतोऽ-स्मि प्राप्तोऽस्मि कुत इत्यपेक्षायां हेतुमाह—

निरयक्केशसंत्रस्त इति।

निरये रौरवादी ये हेशा यमकिक्करयातनोद्भवास्तेभ्यो अति



13

शोवत त्रासमापनः, उपलक्षणंचैतत् जन्ममरणादिलक्षणसंसारचक्र-स्य, संसारचक्रम्रमणाच संत्रस्त इति ॥ २९ ॥

वेदनां गर्भसम्बन्धं नाऽइनामि त्वदनुत्रहात्॥ तथा साधय मां देव पाहिपाहि कृपानिधे॥ ३०॥

हे देव त्वद्नुग्रहात् तव कारुण्यादिगुणयोगजनमप्रसादतः गर्भ-संवन्धं जनमादिजन्यदुःखं वेदनां मरणाद्यवस्थाजन्यं त्र दुःखं यथा नार्नामि नानुभवामि तथा मां पाहि पाहि संसारादिति शेषः, अत्यादरे वीप्सा,

कथरक्षणीयइत्यपेक्षायां तत्त्रकारं प्रार्थयते । तथा मां साधयेति ॥

शिक्षयत्यर्थः।

. रक्षणेहेतुमाइ—

क्रपानिधे इति।

स्वाभाविकयावदातमञ्जलिपरिपूर्णकृपादिसद्गुणानां निधिरनपा-यिनिवासस्थानं, निधीयतेऽस्मिश्चिति निधिरित्यधिकरणव्युत्पत्तिर्वी-ध्या, तस्य सम्बोधनमेतत्, ननु कृपादिगुणयोगे सत्यपि सामध्या-भावे कथं रक्षामीति चेसत्रोक्तम्—

वेवेति।

सर्वेद्वाद्यक्षिलसामध्यसम्पन्नस्त्वमसीति भावद्योतनार्थमिदं द्वि-तीयं सम्बोधनम् ॥ ३० ॥

नतु 'ऋतेशानासमुक्तिः' 'तमेवविदित्वातिमृत्युपेती'त्यन्व-यद्यतिरेकश्चतेः, यद्वा "भक्तिरेवैनं दर्शयती'त्यादिश्चतेः, परमा भक्त्वैव श्चेयः प्राप्तिरिति, ते च शानभक्ती बुद्धिशुद्धिसापेश्चे, बु-द्धिश्चदिश्च स्ववर्णाश्चमोचितधर्मातुष्ठानेन, धर्मातुष्ठानं शास्त्रोक्त-विध्यपेक्षितिमिति वैदिकानां प्रक्रिया, तथा च विधिनिर्णातस्ववर्णाद्य-नुक्लधर्मातुष्ठानेनान्तःशुद्धि सम्पाद्य शानमक्त्वेकतरेण मुक्तः स्याः कि मच्छरणेनेति वेत्तत्राह —

विध्यविधी न जानामीति।

### विध्यविधी न जानामि न जानामि त्वद्चनम्॥ स्वीयानुग्रहभावेन मनःकामं प्रपूर्य॥ ३१॥

अयं विधिस्तेनायं धर्मो विधेयः अयमविधिर्निषधस्तेनायम-धर्मो निषद्ध इत्येतद्दं न जानामि तथाभूतं ज्ञानं नास्तीत्यर्थः, यदि तद्विषयकज्ञानमेव नास्ति, तिहें तद्नुष्ठानस्य का वार्चेति भावः, ननु कर्मणो दुर्जेयत्वात् "गहना कर्मणो गित"रिति मगवद्यच-नात्, तथापि अर्चनादेः सौकर्यात्तदेवानुष्ठेयं, तस्यापि श्रेयोमूळत्वा-दिति चेत्तत्राह,

#### नजानामि ।

त्वदर्चनविषयकज्ञानस्यैवाभावस्तद्वुष्ठानस्य तु को वा प्रसङ्ग इत्यर्थः, नजु साधनामावे कथामिव फलासिद्धिरित्या-शक्काह—

स्वीयानुत्रहभावेन मनःकामं प्रपूरयेति।

स्वीयश्चासावनुत्रहश्च स्वीयेष्वनन्यभक्तेषु वाऽनुत्रहस्तस्य भा-वो विषयता तेन स्वीयानुत्रहिवषयीकरणेनेति यावत्, मनःका-मं काम्यते मुमुश्चितिति कामः श्रीभगवद्भावापित्तलक्षणो मो-सः मनःकामशब्दाभिधेयस्तं सर्वेषां साधनानां तवानुत्रहिक-करत्वात् तेनेव सर्वसिद्धिः सुलभेति तात्पर्यार्थः, "यमेवैष वृणु-ते तेन लभ्यः" "तमकतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्म-हिमानमात्मन" इत्यादिश्चतः, ननु साधनान्तराभावे ऽनुत्रहमा-वेण सिन्नद्वीकारे नैर्षृण्यादिदोषपसङ्गात्साधनविषयकशास्त्रः व्याकोपाचिति चेत्सत्यं, त्वदनुत्रहयोगात् तत्र्वणमेव सर्व-साधनसम्पत्तेः सम्भवात् उभयोरिष साधनसाध्ययोस्त्वदनुत्रह-प्रयुक्तत्वादिति ब्रूमः, यथा स्तनन्धयवालस्य रोगापत्तौ बौषध-भक्षणानईत्वेन तन्मात्रौषधभक्षणादेवौषधभक्षणरोगनाशौ तत् स्तनपाननेव भवतः, तथा सर्वसाधनानुष्ठानानईस्यापि मम त्व-दनुत्रहेणेव साधनसाध्ययोः सिद्धिः सम्भवत्येवेति भावः ३१॥

सर्वसाधनहीनस्वं दर्शयन् प्रार्थयते द्वास्यां—

### नियताचा रही नोहमिति ।

नियताचारहीनोऽहं कामुको लोभलम्पटः॥
नियमानन्ददासोऽयमित्याकण्ये गिरां प्रभो ॥ ३२॥
यथा न लज्जसे धीमन तथा सम्पादय कमात्॥
तवावतारो भूतानां लोकदयविधायकः॥ ३३॥

"अहरहः संध्यामुपासीत" "यावज्ञीवमग्निहोत्रं जुहोती" इत्यादिविधिना विहितो धर्मो नियताचारस्तेन हीनो ऽस्मि । नियतस्य तु सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकार्त्तितः । सन्ध्यादीनो ऽद्युचिनित्यमनहेः सर्वकर्मसु । इत्यादिनिषेधस्य विषयोऽस्मीतिभावः । अत एव कामुको लोभलम्पटइति ।

शुद्धिहेतुभूतधर्मयोगाभावात् प्रत्युत तत्प्रतिभटकोमलोभादि-योगात् सर्वपापिष्ठाधिराजो नरकनिष्ठाहीस्मीति भावः ।

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्।

इतिभगवदुक्तेः।

नतु यद्येवभूतोऽसि तर्हि— अवश्यमेव मोक्तव्यं कृतं कर्म ग्रुभाग्रुभम् । नामुक्तं क्षीयते कर्म करपकोटिशतैरपि ।

इत्यादिशास्त्रात्स्वकृतं त्वया ऽवश्यं भोक्तव्यमेव कथं मया उतु-ब्रहणीय इत्याशङ्क्ष स्वस्य लजानिवारणार्थमित्याहं।

नियमानन्ददासोऽयमिति'।

अयममुको नियमानन्दस्य सर्वज्ञसर्वशक्तिविष्णुद्धपस्य द्वासो भूत्वा कामादिदोषप्रस्तत्वाक्तरकं प्राप्स्यते इति या लोकानां गिरा राज्ञि चामात्यदोषाः स्युः पत्नीदोषाश्च भक्ति । तथा शिष्यार्जितं पापं गुरुं प्राप्नोति निश्चितम् । इति शास्त्रीयां च या गिरा तामाक्षण्यं श्रुत्वा त्वं यथा न लज्जसे लज्जां न गञ्जसि तथा मां कमात्सम्पादय, आ किंदानाविभिः प्रणीयोऽहं भवता, हे प्रभो हे धीमन् हित सम्बीधनाभ्यां सर्वसामर्थ्यसार्वश्चादिपराभ्यां समर्थानां सर्वश्चानां स्वश्चानां स्वश्चानां स्वश्चानां स्वश्चानां स्वश्चानां स्वश्चानां स्वश्चानि स्वथाति, अन्यगति, अन्यगति, जन्यगति, जन्यगति, जन्यगति, जन्यगति, जन्यगति, जन्यगति, जन्यगति, विश्वान्यसङ्ख्यादिषडङ्गान् सम्पा(१)द्यित्वा स्वात्मसात्कृत्वा परभापां तु भवतोऽकीर्त्तिभवणमस्माकमपि दुःसहमेव, अतो ममान-क्षीकारे उभयत्राऽनिष्टतमो दोषयोगः, अङ्गीकारे च उभयत इष्ट्रश्चानः हितिवचार्यस्वकीर्तिभवणम्यायचाहमवश्यमनुप्रहणीय हितिमावः, यहा ननु स्यादेतद्यदि तथाभूताधमोद्धरणे मम शक्तिः स्याद्य साद्वयन्ति। स्थानाः स्वाद्यस्व हित्यावाङ्गानुकाभ्यां सम्बोधनाभ्यां निराकरोति हे प्रभो सर्वसान्मध्योभय हेथीमन सर्वश्चानाश्चिय तव किञ्चित्रप्रविभयान्यं नास्तीतिभावः।

नेतु सर्वशक्तादियोगेपि किमिति आत्मसास्करणीयोऽसि हे-त्वमाचादित्याशङ्खाह ।

तवाऽवतारो भूतानां लोकद्वयविधायक इति।

लोकद्वयविधानं चात्र निःश्रेयोभिकाङ्किणां साधनसाध्यक्तरं-योगक्षेमवहनमेव बोध्यम् ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

एवं प्रार्थितेन श्रीमदाचार्येणा ऽऽत्मसात्कृतमात्मानमाकलस्यः स्वभाग्यमभिनन्द्षाह—

धन्योस्मीत्यादिना ।

घत्यो इस्यनुगृहीतोऽस्मि बिष्णुना प्रमविष्णुना ॥ यञ्जिरसि स्थितं नाम नियमानन्द इत्यपि ॥ ३४॥

अर्द धन्योऽस्मि सफलजन्माऽस्मि कृतकृत्य इति यावत् कृत्यक्ते । वाभावात् किमत्रकारणिमत्यादाङ्काहः।

विष्णुना ऽनुगृहीतोस्मीति।

विंग्वनुत्रह एव कृतार्थत्वे हेतुरिति भावः।

"अथ विष्णोविदोषणम् —

अस्विष्णुनेति ।

प्रभवनद्गीलेनेति "बहुस्यां प्रजायेय"इति श्रुतेः, यदि विश्लोरसु-

(१) सम्पाद्यस्वेतिपाठः प्रमादिकः, सम्पाद्यद्वति तु सवितुं युक्तम्।

गृक्षीती म स्यो तिर्दे प्रतादशदुर्लभस्य लाभो सम मन्द्रभाग्यस्यः दु-

तव्तुप्रहस्यैव को वा क्षापक इत्यपेक्षायामाह

यस्य पूर्वोक्तदोषाद्यसाधारणाश्रयस्यापि मम शिरसि नियमान्द इति नाम स्थितमस्ति नियमानन्द दास इति लोकिक्यामपि वाण्यां नियमानन्द इति शब्दस्य नित्यसंबन्धो ज्ञात, एष नित्यसंबन्धः श्रीमगवद्गुत्रहं विना दुंल्य इत्यर्थः, यदि नाम संबन्धमान्त्रेणापि कृतार्थोस्मीति तर्हि पूर्णागुत्रहेण कृतार्थः स्यामिति कि वक्तव्यमिति केमुत्यन्यायस्चको ऽत्रापीति शब्दः, यथा लोके राज्ञो नामाङ्कितपत्रधारिणमपि पुमांसं लोका वहु मन्यन्ते कि पुनः सान्श्रात्संबन्धेन तद्वत् प्रकृतरपीति भावः॥ ३४॥

. अथ हर्षभरेण पुनस्तद्गुणान्वर्णयन् स्तौति । देवनद्यां समाहिलष्ट इति ।

देवनयां समाहिलष्टः शोभी सर्वाङ्गसुन्दरः ॥ निःस्पृहो निर्ममः शान्तः पूर्वीचारसमन्वितः॥३५॥

वेवनदी गोदावर्याख्या गङ्गा तस्यां सम्यक् स्तातः। किंच शोभीति । शोभास्यास्तीति शोभी, तदेव दशैयति सर्वाङ्गुन्यरः,

अङ्गप्रत्यङ्गनिरतिशयसौन्दर्याश्रयः, लावण्यमाधुर्यादीनामप्युप-लक्षणमेतत् ।

प्वं इपश्चितगुणानुभ्त्वा स्वइपगुणानाह —

निःस्पृह इति।

स्वभावतो निर्गता स्पृहा यस्मात्सः आत्मगतित्वेनाप्तकामत्याधः "आत्मरतिरात्मकीड"इत्यादिश्चतेः,

किञ्च निर्मम इति ।

ममकारास्यवस्य भगवदात्मकत्वेत तद्यित्वविश्वयात् ।

ह्यसरं तु भवेन्मृत्युरं ब्रह्म शाश्वतम्। ममेति च भवेन्मृत्यु ने ममेति चशाश्वतम्। इतिसूत्रकारोक्तेः।

किञ्चशान्त इति।

संयतावित्तमनाः नित्यमुक्तत्वेन क्षोभादिहेतुप्रकृतिसम्बन्धा-स्पृष्टमाहात्म्यात् ।

किञ्च पूर्वाचारसमन्वित इति।

पूर्वेषां श्रीसनत्कुमारनारदादीनामाचारः श्रीपञ्चरात्रनिरूपि-तमागवतधर्मस्तेन समन्वितः, तदनुष्ठानतत्परः लोकसंत्रहार्थमिति शेषः, तद्र्थमेवावतारत्वात्,॥३५॥

किञ्चगम्भीरमतिः।

गम्भीरमतिगोंस्वामी स्वाश्रयाणां सुखावहः॥

द्धन्द्वातीतस्वभावश्च कार्पण्यहरणोत्स्युकः ॥ ३६ ॥ गम्भीरा इयत्तावच्छेदेनाकलियतुमशक्या कुतकैर्मतिर्यस्य सः अक्षतक्षानत्वात् ।

किञ्चगोस्वामीति।

गवामिन्द्रियाणां स्वामी स्ववशकर्तृत्वात्, यद्वा गवां श्वतीनां स्वामी तदुक्तार्थप्रवर्त्तकत्वात् गोः पृथिव्या वा स्वामी तद्भारभू ताधीमनाशकत्वेन तद्रक्षकत्वात्।

किञ्च स्वाश्रयाणां सुखावहइति।

स्वमेव भगवां च्छ्रीमदाचार्य आश्रय उपायोपेयसम्बन्धादि रूपो येषां ते स्वाश्रया अस्मदाद्यः तेषां सुखं परमानिःश्रेयोलक्षणमा-बहति प्रापयतीति तथा।

किञ्च बन्द्रातीतस्वमावश्चेति।

द्वन्द्वानि शीतोष्णसुखदुःखानि तान्यतिक्रम्य स्थितः स्वभा-यो यस्य सः।

किञ्चकार्पण्यहरणोत्सुक इति।

स्वाधितानां कार्पण्यम् अनात्मद्यत्वं "यो वा एतव्श्वरमविदित्वा गार्ग्यस्माहोकात्प्रैति स छपण" इति श्रुतेः, तस्य हरणे नाशने उ त्सुकः सदोशुक्तः॥ ३६॥

किञ्च वेदाध्ययनविख्यात इति—

वेद्राध्ययनविच्यातः परमार्थपरायणः। अक्षिणप्रयदासश्च श्रीकृष्णे कृतमानसः॥३०॥

बेद्धाध्ययनं जगति विख्यातं येन सः।

परमार्थप्रायणः।

"प्रमाधिस्त्वमेव" इतिस्मृतेः प्रमार्थः प्रमपुद्रपद्धाः सर्वद्वी जगज्जनमादिद्देतुर्युकोपस्ययो मुसुक्षुययो ब्रह्मरुद्धेन्द्रादिवन्दितपाद-पीठः शास्त्रयोनिर्मुकुन्दो भगवां ब्र्ब्लाकृष्णः स्वतन्त्रसन्ताश्रय प्रवोः क्ष्रप्रमयन निर्वासस्थानं यस्य सः सदैव तत्करस्थात्वास्, यद्वा अयनं आश्रयो निष्ठास्पदं यस्य सः यद्वा प्राथणं प्राप्य यस्य सः।

तत्र हेतुमाह ।

श्रीकृष्णप्रियदासं इति ।

दासेषु प्रियदासः श्रीकृष्णस्य प्रियदासस्तथोक्तः, यक्षा प्रियक्षा-सी दासश्चेति तथोक्तः प्रेष्ठप्रेष्ठतमत्वयोरप्युपलक्षणं सर्वसम्ब-स्थाश्रयत्वात्,

अत एव श्रीकृष्णेकृतमानस इति।

श्रीकृष्णे कृतं स्थापितं मानसं मनो येन सः पतेन तद्वुयायि-भिरुषि मनः श्रीकृष्ण एव योजनीयमिति स्चितम् ॥ ३७ ॥

किञ्च वैष्णवैः इलाघनीय इति ॥

वैद्यावेः इलाचनीचश्च वैद्यावानां प्रियङ्करः ॥ वैद्यावप्रियसवीथीं वैद्यावैकपरायणः ॥ ३८ ॥

वैष्णविधिष्णुदेवताकैस्तदनस्याश्रितेः साधुभिः साम्प्रदायिकैः स्तवनार्वनादिविषयीकर्त्तुं योग्य इत्यर्थः।

तत्र हेतुमाइ।

श्रेषणवानां प्रियंकर इति।

स्वप्रियकची ऽवद्यमेव पूज्य इत्यर्थः।

किञ्च वैष्णविषयसर्वार्थं इति।

विश्ववानां प्रियाः प्रेमविषयाः सर्वेऽत्यर्था साचारविशेषा यस्य सः , यहा सर्वश्चासावर्थः पुरुषार्थश्च सर्वार्थः वैष्ववानां प्रियश्चाः सौ। सर्वार्थश्चेति विप्रदः,। तत्रहेतुः,

बैङ्णवैकप्रसम्म इति।

वैष्णव एवं एकं मुख्यं परमुत्कृष्टमयनं निष्ठाविषयो यस्य सः वैष्णवराको प्रत्न विष्णोग्राराधनाख्यो धर्मो विष्विद्धतः, तस्यैव वै-ष्णवानां मुख्योत्कृष्टनिष्ठाविषयत्वात् , यद्वा विष्णामावा वैष्णय-स्तद्भावापासिलक्षणो मोक्षो विवक्षितः, मुक्तगम्यत्वात् , यद्वा वि-ष्णोग्रिवं वैष्णवं वैक्कण्ठाच्यं मुक्तप्राच्यं परमं धाम तद्वेच मुख्यमु-कृष्टं निम्नासस्थानं यस्येतिविष्रहः, यद्वा विष्णवानामकं प्रधानं परं केवलमाश्रयत्वादयनं शर्णं यस्य संतथोक्तः॥ ३८॥

किञ्च वैष्णवाह्यगद्दारीचिति—

बैष्णवीक्रेगहारी च सदा वैष्णवदुः खहा ॥ शोभाक्षो वैष्णवाकीणीः शोभते उडुराडिव॥३९॥

वैष्णवातामुद्देशः संदायविषययमुळभूतो बुद्धिदोषस्तं हरणशी-ळः यद्वा उद्देशः कदा प्राप्स्यामः कदा चक्षुषा साक्षात् प्रदेशाम इत्यादिस्वरूपकः, यद्वा संसारचक्रम्प्रमणासाधारणहेतुरात्मविष-यक्रळक्षणो ऽविवेक उद्देगदाब्दामिधेयस्तं हरणद्योळः, यद्वा

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः।

इत्यादिश्रीमुखोक्तेः, परेभ्य उद्विजनं परोद्वेजनं सा उद्वेगः स्वभावविद्योषस्तं हरणशीलः, चकारात् उद्वेगादिकारणानादि-दैवीमायासस्यन्धनिवारकोऽपीति क्षेयम्, अत एव

सदावैष्णवदुःखहेति।

वैष्णवानां दुःखं हन्तीति तथा सः, दुःखं मोक्षमतिबन्धकम-नादिकर्मरूपं बोध्यम् , सर्वदुःखमुळत्वात् ,।

किश्च शोभाख्य इति।

प्रपन्नरक्षणरूपस्वाराज्यश्रियामिषिकः श्रीमगवद्गतम्हिलसातुः भृतिलक्षणशोमासम्पन्नो वा वैश्णवाक्षणिः शोमतद्द्रति, वैश्णवैः स्वाश्रितेः साम्प्रदायिकैराष्ट्रतः विराजते द्दिः

यत्र रहान्तमाह् ।

उहराडिबोति ।

नारागणैराञ्चतो निशाकरो यथा शोभते तद्वत्॥ ३९॥

अधातमदैन्यकथनपूर्वकं तस्य महिस्रो ऽपरिविद्धन्नत्वेन दुर्बे-याखं ध्यञ्जयम्स्तोति ।

बालइत्यादिना ।

वालो लाल्यस्त्वया स्वामिन् देशकालविमोहितः॥ न जानामि न जानामि कीहशो महिमा तव॥४०॥

हें स्वामिन अहं त्वया लाल्यः अनुकम्पनीयः कीहरो।ऽई बाल स्तत्रापि देशकालविमोहितर्ति।

देशकालादिविषयकमोहाश्रयः देशकालादिविवेकश्रन्यत्वादे-धानुकम्प्य इत्यर्थः,

यदि देशकालादीनामेव ज्ञानं नास्ति तर्हि त्वन्महिमविषयक-ज्ञानाभाव इति का वार्चेति केमुत्यं सूचयन्नाह ।

न जानामीति।

कीदशो महिमा तवेति कीदशः किम्प्रकारकः केनोपमानीकर्तु-महं कियान् वा परिमाणत इति को वा स्वरूपत इति न जानामि भक्षानोत्कर्षद्योतनाय वीप्सा ॥ ४० ॥

अथात्माभिषेतं विश्वापयन् प्रन्थमुपसहरति—

लघुस्तवेनेति ।

लघुस्तवेन भी नाथ भी आचार्यशिरोमणे॥ दासोऽयामिति मां ज्ञात्वा मिक्त देहि पदाम्बुजे॥४१॥ इति श्रीवैष्णवाचार्यश्रीनिवासाचार्यविरचितं॥ लघुस्तवराजस्तोत्रं सम्पूर्णम् #

लघुनि मिताझरपदानि यत्र स लघुः सचासौ स्तपस्तेन स्तु-तिब्याजमात्रेणेति भावः, यद्यपि बालबुद्धित्वात् सम सहिमवर्णन-हानानधिकरणं तथाप्ययं मम दासः दासत्वेन जगति विख्यात-स्तस्मानम्या ऽऽत्मसात्करणीय इति मां हात्वा स्वपदाम्युजे भक्ति देहीति बाक्यार्थः।

तवातुमह्विशेषे त्वरां पार्थयःसंबोधयति ॥

Fred hit a the con-

भोनाथहाति॥

"नाथुयाञ्जोपतापैद्दवर्याद्दीः षुं बानसम्तादियाञ्जापादानभूतः परिपूर्णेद्दवर्या वा नाथपदार्थी विवक्षितः, तज्ञ प्रथमञ्चाख्यानन कानभक्त्यादेः प्रार्थना द्वितीयेन तद्दानयोग्यद्भपसामध्यीविष्कार दृति विवेकः,

नतु स्यादेतत् भक्त्यादीनां दात्तःचं तद्दानादिश्वकत्याश्रयत्व-योगश्च यदि कश्चिद्रन्यो मत्समोऽभ्यधिको वा आजार्यान्तरी न स्यान्नत्वेतदस्तीत्याशक्च सम्बोधनान्तरमाह्—

भो आचार्यशिरोमणे इति।

आचार्येषु मुख्यस्त्वमेव सम्प्रदायप्रदृत्यर्थावतीर्णत्वात् अन्येः षा तु तव मतेषेकदेशानुयायित्वादिति आचार्यशिरोमणित्वप्रयोः गामित्रायः, ॥ ४१ ॥

श्रीश्रीनिवासिँगिरजा ह्याचाचार्याधिगामिनी ॥
श्रेयस्तनीतु साधूनां गुरुभिक्तसिरहरा ॥ १ ॥
श्रीगुर्वनुत्रहो ध्येयः संसाराब्धेश्च कुम्मजः॥
श्रक्तानतमसो भानुर्मुक्तिदाने हरिर्यथा ॥ २ ॥
वन्दे श्रीनियमानन्दं नियमेन निजाश्रितान् ॥
श्रानन्दयन्तमाचार्ये चक्ररूपिणमीद्वरम् ॥ ३ ॥
वैकुण्डाब्धिसमुद्भूतः श्रीनिवासार्यचनद्रमाः॥
मताम्बुद्धी जयत्यद्वा कर्मतापतमोपदः॥ ४ ॥

हरिः ॐतत् सदिति श्रीहयशीवानुग्रहजीवनेनस्वभूदेवपदान-न्याश्रितेनपुरुषोत्तमप्रसादाख्येन वैष्णवेन विष्यिता गुरुमिसमन्दा-किनी समासा।

| <b>\</b>                                                 | 1                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| (१५) दिवस्तात्रावली' । उत्पलदेवविरचिता ।                 | <b>प्रमेयर</b>              |
| श्रीस्रोमराजविरचितवृत्तिसमेता(वेदान्तः)२                 | (२९) अनुमा                  |
| (१६) मीमासाबालपकादाः जैमिनीयदादशाऽ-                      | <b>गिकृत</b>                |
| ध्यायार्थसंग्रहः श्रीभट्टनारायणात्मजभट्ट-                | (३०) वीरामित्र              |
| श्रुद्धरविरचितः। (मीमांसा) २                             | , मिश्रविर                  |
| (१७) प्रकरखपश्चिका प्रभाकरमतानुसारि—मी-                  | <b>भा</b> त्मक              |
| मांसादर्शनम् । महामहोपाध्यायश्रीशालि-                    | (३१) बीरामिक                |
| <ul> <li>कनाथिमिश्रविरिचतम् श्रीशङ्करभद्दकृता</li> </ul> | त्रामिश्रवि                 |
| मीमांसासारसंग्रहश्च सम्पूर्णः (मीमांसा) ३                | (३२) स्मृतिस                |
| (१८) अद्वैतसिद्धिसिद्धान्तसारः। पाण्डितपवर-              | संक्रलित                    |
| श्रीसदानन्दव्यासप्रणीतस्तत्कतव्याख्यास-                  | (३३) वेदान्तं               |
| मलङ्कृत: । (वेदान्त:)                                    | ° माचार्यव<br>(३४) प्रस्थान |
| (१९) कात्यायनश्रीतस्त्रम् । महामहोपाध्याय-               | (२४) अस्थान<br>मजीमह        |
| श्रीकर्काचार्यविरचितभाष्यसहितम् । १३                     | (३५) वेदान्तप               |
| (२०) ब्रह्मसूत्रभाष्यम् । श्रीभास्कराचार्यविर-           | भाष्यं अ                    |
| चितं सम्पूर्णम् (वेदान्तः) ३                             | (३६) योगदर्श                |
| (२१) श्रीहर्षप्रणीतं खग्डनखग्डखायम्। आ-                  | नारायण                      |
| नन्दपूर्णविरचितया खराउनफिककावि-                          | कासमार                      |
| भजनाख्यया व्याख्यया विद्यासागरीतिप्र-                    | (३७) वेदान्तर               |
| सिद्धया समतम्। (वेदान्तः) १४                             | चार्यश्रीर                  |
| (२२) आख्यातचित्रका श्रीभष्टमल्लविरचितार                  | . <b>६</b> मृतवर्षि         |
| (२३) श्रीलक्ष्मीसहस्रम्—बालबोधिनीव्याख्य-                | (३८) विश्वप्रव              |
| या व्यतराणिकया च साहितम्                                 | हेश्वरमूर्व                 |
| (२४) ब्रह्मसूत्रवृत्तिः मरीचिका श्रीव्रजनाथम-            | (३९) श्रीमुबो               |
| ट्टकृता (वेदान्त:) २                                     | श्रीमद्गाग                  |
| (२५) कोडपचसंग्रहः । अत्र भीकालीशङ्करसि-                  | थदीक्षित                    |
| द्धान्तवागीशविरचितानि अनुमानजागदी-                       | द्गागवत                     |
| ् क्याः प्रत्यक्षानुमानगादाभ्रयीः प्रत्यक्षानु-          | ंधिनीटिष                    |
| मानमाथुर्या न्युत्पानिवादस्य शक्तिवादस्य                 | पुरुषोत्त                   |
| मुक्तिवादस्य शब्दशक्तिप्रकाशिकायाः कु-                   | (४०) बीरामित्र              |
| मुमाञ्जलेश्च कोाडपमाणि ३                                 | - न्निभवि                   |
| (२६) बह्ममूत्रम्, द्वैताद्वैतदर्शनम्। श्रीमुन्दरभ-,      | (४१) वदान्तरि               |
| ट्टरचितंसिद्धान्तसेतुकाश्मिधटीकासहि-                     | रनामक                       |
| तश्रीदेवाचार्यपर्यात्सिद्धान्तजाह्नवीयुतम् २             | चितः।                       |
| (२७) षडुदर्शनसमुच्चयः । बीद्धनैयायिकका-                  | प्रसाद                      |

पिलजेनवेशेषिकजामिनीयदर्शनसंक्षेप:

(२८) ग्रुद्धांद्वेतमार्तण्डः प्रकाशन्याख्यासदितः।

रिकृत: ।

मणिभद्रकृतटीकया सहितः । हरिभद्रम-

नार्णवश्च नचिन्तामणिव्याख्यायाः शिरीमः रीधित्या जागदीशी टीका । ोदय: । महामहोपाध्यायश्रीमित्र-चितः परिभाषा संस्कारप्रका-। सापिण्यदीपकश्च तिदय: । महामहोपाध्यायश्रीमि-वरचितः आह्निकृप्रकाशः ारोद्धारः विद्वदाविश्वम्भरात्रिपाठि-त्नमञ्जूषा । श्रीभगवत्पुरुषोत्त-कता । रत्नाकर:। गोस्वामिश्रीपुरुषोत्त-ाराजाविराचितः गरिजातसौरभं नाम ब्रह्ममीमांसा-गीनिम्बार्काचार्यविराचितम्। 💘 नम् । परमहंसपरित्राजकाचार्यः ातीर्थविरचित-योगसिद्धान्तचन्द्रि ख्यया व्याख्यया संविति**स् । २** दर्शनम् । परमहंसपरिवाजका रामानन्दसरस्वतीस्वामिकृत ब्रह्मा-र्रेणीसमाख्यव्याख्यासंविततम् । ४ तदा: । कोदा: । विद्वहरश्रीम<sub>ः</sub> रिविरचितः । धिनी । श्रीवलभाचार्यविनिर्मिता ावतव्याख्या ग्रास्वामीश्रीवि**द्रल**ना-' नविराचित्रटिप्पणीसहिता । श्रीम-दशमस्कन्धजन्मप्रकर्ण भीस्रबो-यण्यो:-प्रकाश: गोस्वामि श्रीश्री मजीमहाराज विरचित दियः । महामहोपाध्यायश्रीमि-रचितः पूजाप्रकाशः । सेद्धान्तसंत्रहः । श्रुतिसिद्धान्ताप-। श्रीब्रह्मचारिवनमालिमिश्रविर-वेदान्तकारिकावली श्रीपुरुषोत्तम-प्रसाद श्रम्मेकता अध्यात्मस्रधातरहि-ण्याख्यटीकयासहिता

(४२) स्वानुभवादर्शः । श्रीमत्परमहंसपारित्राज

चितः । स्वकृतटीकाविभाषितश्च ।

काचार्यनारायणाश्रमाशिष्यमाधवाश्रमाविर

(४३) याजवल्कस्मृतिः । बालम्भट्टीसमाख्य व्याख्यासमलङ्कतसिताक्षरासहिता।।व्य-वहाराध्याय: (४४) गादाधरी । श्रीगदाधरभट्टाचार्यचेक्रव-तिकता । भागद्वेत्रोपाध्यायविस्विततत्त्व-चिन्तामण्या श्रीरधनाथतार्किकशिरोमण-विराचितदीधित्या च गर्भिता। (४५) शासदीपिका । श्रीपार्थसार्थिमिका प्रणि-ता। रामकृष्णविराचित्रयुक्तिस्नृहपपुरण्या-्राह्म्यव्याख्यया सहिता तर्कपाद । (४६) वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा महामही-पाध्याय-श्रीनागेशभट्टविराचिता । भीमद्दुवेलाचार्य वालम्भद्टाभ्या विर-चितंक्षिकाकलाह्नटीकाद्वयंस्वालेता। ११ (४०) ज्याकरणसिद्धान्तसुधानिधीः । पर्वतीय विवेश्वरम्सिविस्चितः। (४४) विस्मिनोदयः। लक्षणप्रकादाः । महासहापा थायश्रीसित्रसिश्रविद्वितः। ० (४९), बृहदारण्यक्रवानिकसार भीमद्विदारण्यस्य। मिनिरनितः । सहेत्रनरतीर्थकृतयालघुसं-महाख्यया दीक्या समञ्जूतः।

(५०) वीरमित्रोदयः। राजनीतिप्रकादाः। महा-महोपाच्यायश्रीमित्रमिश्राक्रि।चिताः। (५१) पूर्वमीमासा अधिकरणकीसदी। श्रीमन्म-होमिहिपोध्याये पं शामकृष्णभट्ट चार्थ-वीरिचता परिशिष्टाधिकरणाने रूपणपूर्व-कं टिप्पण्या परिष्कृत्॥ (५२) प्रसस्तपादमाष्य्यशिकासमहः ॥ तत्र क णादरहस्यम् । श्रीशंकरमिश्रविरचितम् १ (५३) क्रमदीपिका ॥ श्रीमत्महामहोषाध्याय कारमीरिककेशयभद्रविरचिता॥विद्यावि-नोदश्रीगोविन्दभट्टाचार्यकृतविवरणापत व (५४) वीर्मिन दयः । तीर्थमकाशः । महा-महोपाध्याय श्रीमित्रमिश्रविरचितः। ६ (५५) साख्यसंप्रहः। तत्र साख्यतत्त्वविवेचनम् श्रीषिमानन्द (क्षेमेन्द्र ) विरचितम् । सांख्यतत्त्वयाथार्थदीपनम् भावागणेश-विरचितम् । समासमूत्रव्याख्या सर्वी-वकारिणी च । (५६) त्यायपरिशाद्धः। श्रीमद्रेष्ट्रटनाथं श्रीवेदा-

न्ताचार्यप्रसादिता । श्रीनिवासीचार्यविर-

चितं न्यायसारसमाख्यया टीकया युता । 💖

पत्त्रादिप्रेषणस्थानम् }

हरिदासगुप्तः, चौलम्या बनारस सिटी THE

## CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES:

Collection of Rare & Extraordinary Sanskrit Works.

NO. 233.

# क्रमदीपिका।

श्रीमन्महामहापाध्यायकाइमीरिक केदाव भट्टविरचिता। विद्याविनोदश्रीगोविन्दभट्टाचार्थ कृतविवरणोपेता।

श्रीयुतकान्यकुन्जकुलाङ्करेणसाहित्यसांख्ययोगमीमांसाद्यनेक शास्त्राध्यापकेन-विश्वविदितं श्रीदुःखभक्षनशर्मकवीन्द्रात्मजेन श्रीदेवीप्रसादशर्मणा शुक्केनकविना संशोधिता

KRAMADIPIKA.

By Mahamahopadhyaya Kasmirika Keshav Bhatta With A Commentary by

Sri Govind Bhattacharya.

FASCICULUS I-1

### PUBLISHED & SOLD BY THE SECRETARY,

OHOWKHAMBA-SANSKRIT SERIES OFFICE, BENARES.

OTTO HARRASSOWITZ, LEIPZIG: PANDITA JYESHTHARAM MUKUNDAJI, BOMBAY: PROBSTHAIN & CO; BOOKSELLERS, LONDON.

Printed by Jai Krishna Das Gupta, at the Vidya Vilas Press. BENARES.

Price Rupee one.

### ॥ श्रीः ॥

-:o:-

श्रानन्दवनविद्योतिसुमनोभिः सुसंस्कृता ॥
सुवर्णाऽङ्कितभव्याभशतपत्रपरिष्कृता ॥ १ ॥
चौसम्बा-संस्कृतग्रन्थमाला मञ्जुलदर्शना ॥
रसिकालिकुलं कुर्यादमन्दाऽऽमोदमोहितम् ॥ २ ॥
स्तवकः—२३३

| 1 | अस्यां चौखम्बा- संस्कृतप्रन्थमालायां प्रतिमासं पृष्ठशतके सुन्दरेः सीसकाक्षरेरुचमेषु | पत्त्रेषु |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | एकः स्तवको मुद्रयित्वा प्रकाश्यते । एकस्मिन स्तवके एक एव प्रन्थो मुद्रचते ।         |           |

Barbara do do do do do do do do

 प्राचीना दुर्रुभाश्वासुद्रिता मीमांसावेदान्तादिदर्शनव्याकरणधर्मशास्त्रसाहित्यपुरायादिग्रन्था क्र एवाऽत्र सुपरिष्कृत्य मुद्रचन्ते ।

- कािशकराजकीयप्रधानसंस्कृतपाठशालाऽध्यापकाः पािग्रङता अन्ये च शास्त्रदृष्टयो विद्रास एतत्परिशोधनादिकार्यकारिणो भवन्ति ।
- भारतवर्षीयैः,नवदर्शीयैः,सिंहलद्वीपवासिभिश्चेतद्याहकैदैयं वार्षिकमिम मृत्यम् मुद्राः ० आनकाः ८
- ५ अन्यैर्देयं प्रतिस्तवकं
- प्रापणव्ययः पृथग् नास्ति ।

| साम्प्रतं | मुद्रधमाणा | प्रन्थाः— |
|-----------|------------|-----------|
|-----------|------------|-----------|

- (१) संस्काररत्नमाला । गोंपीनाथभट्टकृता खण्डे ... ... २
- (२) शब्दकौस्तुभः। भट्टोजिदीक्षितकृतः १०
- (३) वलोकवार्तिकम् । भट्टकुमारिलविरचितम् पार्थसाराथिमिश्रकृतन्यायरन्नाकराख्यया व्याख्यया सहितम् । सम्पूर्णम् । १०
- (४) भाष्योपगृहितं तत्त्वत्रयम् । विशिष्टाहैत-दर्शनपकरणम् । श्रीमह्नोकाचार्यप्रणीतम्। श्रीनारायणतीर्थविरचितभाट्टभाषापकाश-सहितं सम्पूर्णम् (वेदान्तः) २
- (५) करणप्रकादाः । श्रीव्रह्मदेवविराचितः
- (६) माष्टचिन्तामणिः । महामहोपाध्यायश्री-गागाभष्टविरचिता। तर्कपादः(मीमांसा) २
- (क) न्यायरत्नमाला श्रीपार्थसार्थिमिश्रविर-चिंता संम्पूर्ण: (मीमांसा ) २
- (८) अवस्त्रभाष्यम् बादरायणभ्णीतवेदान्त-

- स्त्रस्य यतीन्द्रशीमहिज्ञानभिष्ठकृतव्या-ख्यानम् । सम्पूर्ण । (वेदान्तः) ६
- (९) स्याद्वादमञ्जरीमिलिषेणनिर्मिता सम्पूर्ण २
- (१०) सिद्धित्रयम्-विशिष्टांद्वेतन्रक्षानिरूपणपरम् श्रीभाष्यकृतां परमग्रुरुभिः श्री ६ श्रीयासु-नसुनिभिविरचितम् । सम्पूर्ण(वेदान्तः) १
- (११) न्यायमकरन्दः । श्रीमदानन्दबोधभद्दार-काचार्यसंगृहीतः । श्राचार्यचित्सुखप्रान-विराचितव्याख्योपेतः (वेदान्तः ) '४
- (१२) विभक्त्यर्थनिर्णयो न्यायानुसारिप्रथमादि-सप्तविभक्तिविस्तृतविचारक्तपः मृ० म० श्रीगिरिधरोपाध्यायविरचितः सम्पूर्णः (न्यायः) ... ५
- (१३) विधिरसायनस् । श्रीत्रप्ययदीक्षितकृतम्। सम्पूर्णम् (मीमांसा ) ... .. ३
- (१४) न्यायसुधा (तन्त्रवार्तिकटीका) भइसी-मेरवरविरिचिता। (मीमासा) १६

श्रीश्रीहरिः शरणम् ।

विद्याचिनोदश्रीगोविन्दमद्दाचार्यकृतविवरणसहिताः महामहोपाध्यायकाश्मीरिकश्रीकेशवभट्टविराचिता

## क्रमदीपिका

श्रीमद्भगवत्श्रीकृष्णाराधननिरूपण-प्रवण आगमनिबन्धः।

वेणुवादनविनोदलालसं दिव्यगन्धपरिलिसवक्षसम्।
वल्लवीहृद्यवित्तहारिणं भावये कमपि गोपनन्दनम्॥१॥
विशिष्टशिष्टाचारानुमितश्रुतिबोधितकर्तव्यताकप्रारिण्सितप्रतिबन्धकदुरितानिवृत्त्यसाधारणकारणामिष्टदेवताऽनुसमरणपूर्वकं मङ्गलसाशीव्याजेन कृतं शिष्यशिक्षार्थमादौ निबच्नाति—

कलात्तमायेत्यादिनाः।

कुलात्तमायालयकात्तमृतिः

कलकवान्नेण्याननगदरम्यः।

श्रितो हृदि व्याकुलयंस्त्रिलाकी-

श्चियेऽस्तु गोपीजनबक्कमो वः ॥ १ ॥

गोपीजनवल्लभो युष्माकं श्रिये सम्पदेऽस्तु भूयादिति योजनाः, गोपीजनस्य गोपाझनाजनस्य वल्लभः स्वामी तथा च गोपीजनस्यै-वाविकातविनयप्रकारस्यापि वल्लभः कि पुनः साधकस्यादीषप्-जाविधानकीविवस्येति भावः, यद्वा गोपी प्रकृतिर्जनो महदादिः अन्योविल्लभः प्रेरक इत्यर्थः । कीढ्याः कलायां धानस्वरूपे स्व-स्मिन् आसायाः प्राप्ताया अध्यस्ताया मायाया लवकेन लेशेन वि-क्षेपानमस्वभाषेन आसा प्राप्ता मृतिर्थेन स तथोकः, प्रतेन तस्य श्रीरसम्बन्धेऽपि न स्वरूपानुसन्धानप्रच्युतिरावरणशक्तेरप्रामान्यवादिति मावः॥अथ वा कळ बन्धते, तथा च बन्धनात्मकसंसारप्रवर्तनार्थं स्वीकृतमायालेशात्मकजळतत्त्वात्मनाऽङ्गीकृतमृतिरिति तीः
येन जीवान् विससर्ज भूस्यामिति । अथ वा संमोहनमन्त्ररूपकंकामबीजं सकलगोपालमन्त्राणां बीजसुद्धरित कलेति, कथ लश्च
कलो ताभ्यामात्तो गृहीतौ सम्बद्धौ मायालवकौ चतुर्थस्वरातस्वारी ताभ्यामात्ता स्वीकृता बीजरूपा मृत्तियेन सः तथोक्तः कल
हत्यत्राकारज्ञारणार्थः । पुनः कीहशः कलमन्यकं मधुरं यथा
स्यात्तथा कणन् शन्दायमानः वेणुवंशः कलकणंश्चासौ वेणुश्चेति
कलक्षणद्वेणुः तस्य निनादेन रम्यः सर्वसुखपद इत्यर्थः । पुनः
कीहशः हृदि श्रितः हत्यङ्गे स्थितः हृदि ध्येय इत्यर्थः । यद्वा
सर्वप्राणिनां हृदयेऽन्तर्थामरूपेण स्थित इत्यर्थः । कि कुवंत
प्रयाणां लोकानां समाहारस्त्रिलोको बेलोक्यं व्याकुलयन् कर्तव्येषु
विज्ञारश्च्यं कुवंन् मायया मोहयक्षित्यर्थः। तदुक्तं गीतायाम्—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽज्ज्ञंन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारुढानि माययेति ॥

अत्र लघुदीपिकाकारः "कलात्तमायेत्यादिना गाँपीजनव्रह्मम्हत्यन् नेन च बीजसहितोऽत्र दशाक्षरः सूचितः, कलकणदित्यादिना ध्यानं-सूचितं, त्रिलोकी व्याकुलयन्नित्यनेन च वश्यादिप्रयोगाः सूचिता"-इत्याह् ॥ १ ॥

गुरुनमस्कारपूर्वकं कर्तव्यं प्रतिजानीते—

गुरुचरणेति॥

गुरुचरणसरोरुहद्वयोत्थान् महितरजःकणकान्प्रणम्य मुर्झा । गोदतमिह विविच्य नारदार्थे-र्यजनविधि कथयामि शोईपाणे: ॥ २ ॥

इह प्रन्थे शार्क्षपाणेः श्रीकृष्णस्य यजनविधि पूजाहोमा-दिकरणप्रकारं विविच्य विवचनं कृत्वा कथयामि आसमाप्ते-पर्वमानत्वात्, तथा च प्राचीनप्रन्थेभ्यः स्वप्रन्थस्योपादेयता दार्शे- ता कीहर्श नारद्गीतममभृतिभिगीदितम् एतेन स्वीके स्वातन्त्र्यं-निस्तकृतमिति मावः ॥ कि कत्वा मूर्भा मस्तकेन महिताः पुजिता ये रज्ञःकणका धूलिलेशास्तान् प्रणम्य कीहरान् गुरुचरणद्वयमेव प्रस्तव्यं तदुत्थान् तदुद्धवान्, एतेन गुरुभक्त्वातिशयः स्वितः तथा गुरुध्यानं शिरसि कर्तव्यमित्यपि स्वितम् ॥ २॥

मन्त्रान्तरेभ्यो गोपालमन्त्रस्यातिशयितं वक्तुंभूमिकां रचयति । क्षितीति ।

जितिसुरत्यपविद्तुरीयजानां-सुनिवनवासिगृहस्थवर्णिनां च । जपहुतयजनादिभिमेनूनां-

फलति हि कश्चन कस्य चित्कर्थ चित् ॥ ३ ॥

हि यतः मनूनां गोपालमन्त्रव्यातिरिक्तानां मध्ये कश्चन मन्त्रोः शह्यादिनां शोधितः क्षितिसुरप्रभृतीनां वर्णानां मध्ये मुनिवनवां सिप्रभृतीनामाश्रमाणां त्रकारात् स्त्रीणां मध्ये कस्य चित्कथं चित्कः जनस्य भाग्यवशाज्जपहोसादिभिः आदिशब्देन तर्णणादेः परिप्रहः फलति फलं ददातीति योजना, हि शब्दोऽत्रावधारण इति कश्चित् क्षितिसुरो ब्राह्मणः, रूपः क्षत्रियः, विट् वैदयः, तुरीयः शुद्धः सुनिर्यतिः बत्तवासी वानप्रस्थः, गृहस्थः कृतदारपरिष्रहः, वणी ब्रह्मचार्यं ॥३॥ अञ्चना गोपालमन्त्रस्य सर्वेषु सिद्धत्वमाद्

सर्वेदिवति ।

सर्वेषु वर्षेषु तथाऽऽश्रमेषु आरीषु नानाहृयजन्मभेषु । द्वाता फलानामसिवाञ्चितानां-द्वापेव गोपालकमन्त्र एषः ॥ ४ ॥

ि सिद्धादिनणनानिर्पेक्ष एवेष प्रथमोपस्थिती बस्यमाणदशाक्षः स्नीपालमन्त्री न तु गोपालविषयको मन्त्रनणोऽतित्रसङ्गात्

स्वाह्याप्रणयसंयुक्तं मन्त्रं शुद्धे द्ववद् विजः ॥ शुद्धाः निरुद्धगामी स्थायः विज्ञस्तुकोऽभिज्ञायते ॥ इत्यागमविद्याचात्, लक्षणापत्तेश्च, वाञ्छितानां स्वाभिमतानां-फलानां द्वागेव झटित्येव वाता केषु सर्वेषु वर्णेषु बाह्यणादिषु सर्वा-श्रमेषु बहाचारिप्रभृतिषु नारीषु नानाह्वयजन्मभेषु नानाप्रकारनाः ससु तथा नानाप्रकारजन्मनक्षत्रेषु सत्स्वपीत्यर्थः॥४॥

ण्व सत्यपि गुरुवरणदाश्रूषापरोपस्थिताय मन्त्रो देय-

नुनमिति।

नूनमच्युतकटाक्षपातने कारणं भवति भक्तिरञ्जसा । तचतुष्टयफलासये ततोन भक्तिमाजधिकतो हसौ गुरौ ॥ ५॥

यस्मान्त्रतं तिश्चितम् अन्युतकटाक्षपातने श्रीकृष्णकृपाऽवलो-कने मकिरञ्जसा तत्त्वतः कारणं ततस्त्रसात्कारणात् तस्रतुः इयफलाम्ये प्रसिद्धयमादिपुरुवार्थचतुष्टयरूपफलप्राप्त्यर्थे ह्रती वि म्णो गुरी मन्त्रदाति च भक्तियुक्तपुरुवो दीक्षादावधिकतोऽधि-कारी भवतीत्यर्थः। प्रतेन गुरुदेवतयोरभेदेन ध्यानं कर्तव्यमिति स्रुचितम्॥ ५॥

अधुना पूजाक्रमसाह

स्नात इत्यादिना।

स्नातो निर्मलशुखसुक्ष्मवसनो घोनाङ्घिपाण्याननः स्वाचान्तस्सपवित्रसुद्धितकरः इवेतोर्द्धपुण्डोज्ञ्वलः । प्राचीदिग्वदनो निवद्धासुदृढं पद्मासनं स्वहितकः बाडऽसीनःस्वगुरुत् गणाधिपमधो बन्देत बद्धास्नलिः॥६॥

4

स्तातः स्वगृष्टोक्तविधिना आगमोक्तविधिनाऽपीति के कि चित्रं निर्पेले विशदे प्रशालिते सूक्ष्मे वस्त्रे यस्य स् तथोक्तः, धौतेति प्रशालितपाणिपादवदनः, स्वाचान्तः स्मृत्युक्तविः यिना कृताचमनः, सपित्रिमेति पविश्वसदितः मुद्रायुक्तदस्तः, सुप-विश्वतिपाठे अतिशोधनपविश्रेण मुद्रितः मुद्रासम्बद्धो हस्तो यस्येः ति, श्वेतिति इवेतश्चासी अर्धश्चेति इवेतोर्धः एवस्सूतिलकेनो-जन्नलः, प्राचीदिग्वदनः पूर्वाभिमुखः सत्र प्राग्वदनस्य कण्टोकत्वात् प्राग्वदनं मुख्यं तदसम्भवं तृदङ्मुखत्वं रात्रौ तु सर्वपूजास्वेवोदङ्-मुखत्वं पुराणे च तथेवाभिधानात्, अनन्तरं सुद्धं यथा स्यात्तथा पद्मासनं स्वस्तिकं वा क्रस्वा, तत्र पद्मासनं प्रसिद्धं, स्वस्तिक लक्षणं तु

जानूवीरन्तरे सम्यक् कृत्वा पादतले उमे । ऋजुकायसमासीनं स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते॥

आसीन उपविष्टः स्वगुरून गणेशं च वन्देत, अथोशब्दश्चार्थेऽ-वुक्तसमुख्ये तेनाग्रे दुर्गी पृष्ठे क्षेत्रपालं च वन्देत, तदुक्तं-गौतमीये—

वामे गुरुं दक्षिणतो गणेशं दुर्गा पुरः क्षेत्रपति च पश्चात्। इति। प्रयोगश्च गुं गुरुम्यो नमः, गं गणपतये नमः दुं दुर्गाये न मः, क्षे क्षेत्रपालाय नमः, बद्धाञ्जलिः कृताञ्जलिपुटः स्वित्यर्थः अत्र शारदातिलकोक्तकमेणैतद् बोद्धव्यं दक्षिणे पुजाद्रव्यस्थापनं वामे जलकुम्भस्थापनं पृष्ठे करप्रक्षालनपात्रस्थापनं पुरतो दीपचामराद्य-पकरणस्थापनमिति ॥ ६ ॥

भूतशुद्धेः पूर्वे फ्रत्यमाह— ततोऽस्त्रमन्त्रेणेति ।

तताऽस्त्रमन्त्रेण विद्योध्य पाणी त्रितालदिग्बन्धसुताशशालान्। विधाय भृतात्मकमेतद्द्रं-विद्योधयेच्छुदमतिः क्रमेण॥ ९॥

ततस्तद्गन्तरं भूतात्मकं पृथिव्यादिपञ्चमहाभूतम्यमेतदक्षं-धारीरं शुद्धमतिः विश्वदमतिः विशोधयेद् देवताऽऽत्मकं कुर्योदित्यर्थः नादेवो देवमर्चयेदिति वचनात्, क्रमेण वश्यमाणम्कारेणः, कि कृत्वाः अस्त्रमन्त्रेणेव अस्त्रायः फडित्यनेन तन्मन्त्राङ्गास्त्रमन्त्रेणेव वा गन्धयुष्पाभ्यां हस्ती संशोध्य करन्यासं कृत्वाऽस्त्रमन्त्रेणेवोध्यो- र्धनालत्रयं कुर्यात्, तदुकं शास्त्रायास्— करन्यासं समासाय कुर्यातालत्रयं तत् इति ॥

अनन्तरमस्त्रमन्त्रणेव छोटिकया दशादिग्बन्धनम्, अस्त्रमन्त्रणेव बाह्यप्रकारं जलेनात्मनः परिवेष्ट्रनरूपं विधाय कृत्वाः अत्र सम्प्रदायः हत्पश्चकर्णिकास्यं दीपाशिक्षानिभं जीवात्मानं हंस इति मन्त्रेण सु षुम्णावर्त्मना मस्तकोपरि सहस्रदलकमळावस्थितपरमात्मनि संयोज्य पृथिन्यादिपञ्चविंशतितस्वाति तत्र विळीनानि विभा-व्य भूतशुद्धि दुर्यात्॥ ७॥

भूतगुद्धिमाह— इडावक इति ॥

> इडावके घूम्रं सततग्रातिषीजं सलवकं स्मरेत् पूर्वे मन्त्री सकलभुवनोञ्छोषणकरम् ॥ स्वकं देहं तेन प्रततबपुषाऽऽपूर्य सकलः विद्योष्य व्यामुन्नेत्प्यनमथ मार्गेण खमणेः॥ ८॥

इडावके वामनासापुटे सलवकं विन्दुसाहतं सत्तगतिवीजं वायुवीजं यमितिकपं पूर्व प्रथमं मन्त्री साधकः स्मदेत् ॥ किम्भूतं धूम्रं कृष्णवर्ण, पुनः किम्भूतं सकलेति पश्चभूतमय-देहशोषकं तथा च वामनासापुटेन वायुमाकर्णन् षोडशवारं वा-युवीजं जपेदिति भावः॥ अनन्तरं सकले सर्वं स्वकीयं शरीरं तेन वीजमयेन वायुना प्रतत्तवपुषा विस्तीर्णशरीरेणापूर्यं पूरुपित्वा दे-हस्थवायोवीक्ष्यंनिक्यं विचिन्त्य विशोवं नीत्वा चतुःपित्वारं वायु-वीज कुम्भकेन जण्वा वमणेः स्पर्यस्य मार्गेण पिक्कत्या दक्षिणना-सापुटेन रेचनेनेव वायुवीजं वार्षिशाद्वारं जपन् वायुं व्यामुञ्जेत् त्यजेदित्यर्थः॥ ८॥

वेनेति ।

तेनैव मार्नेण विलीनमारतः बीज विविन्त्यारणमाशुसुक्षणः। आपूर्व देहं परिदृष्ण वामतोः मुखेरसमीरं सह मसमना बहिः॥९॥

तेनैव खमणेः स्यस्य मार्गेषा दक्षिणनासाषुदेन विलीनः सम्बद्धो मारुतो वायुर्येत्र तद् आगुगुक्षणेवेन्हेबीजं समिति अरुण-मरुणवर्णे विविन्त्य वायुनाइ १ पूर्य तद्धोजस्य बे। इरावारजपेन पुरकं- इत्वाधनन्तरं कुम्भकेन चतुर्गुणं रंबीजं जपन् देहं परिद्धा तद्धुर्वन्दिमिति द्वाविश्वद्धारं जपन् वामत इडामार्गेण वामनासापुदेन भस्मना सह बहिः समीरं वायुं मुश्चेदित्यर्थः ॥ ९॥

उत्पत्ति दर्शयति— टपरमिति ।

टप्रमतीव शुरुममृतांशुपथेन विधुं-नयतु ललाटचन्द्रममुतस्सकलाणेमयीम् । लप्रजपानिपात्य रचयेच तथा सकले-वपुरस्तीधरृष्टिमथ बक्रकराङ्गमिदम् ॥ १०॥

दस्य परष्ट्रपरः ठकारस्तमतीव शुद्धं श्वेतं विश्वं चन्य्रवीजरूपम् अमृतांशुःग्येत वामनासापुटन पोडशायरज्ञपेन
ळळाटचन्द्रं असरन्त्रस्थचन्द्रं नयतु प्रापयतु, नचु सर्वशायीळळाटचन्द्रं असरन्त्रस्थचन्द्रं नयतु प्रापयतु, नचु सर्वशायीरस्य दग्धत्वात् कथममृतांशुःग्येन चन्द्रवीजनयनमिति चेन्न,
पूर्वोक्तस्य माचनाऽऽत्मकत्वात्, अथानन्तरम् अमृतः अमृतांशोळेळाटचन्द्राग्रस्थराशाङ्कात् सकळाणमयी मातृकामयीम् अमृतसमृदृश्रष्टं छपयो वकारः वरुणवीजिमिति यावत् तज्जपेन
कुरमकेन चतुःषष्टिवारज्ञपेन निपात्य उत्पाद्य तथा मातृकामय्या
सृष्ट्या इदं सकळ शर्थारं रचयेदारचयेत्, कीइशं वर्षुवेक्तकराङ्गंवक्तं च करश्च अङ्गम् अवयवक्रपं यत्र तत्त्रथा वक्तकराङ्ग्योमिति पाटे
वक्ताक्र्यं कराक्र्यं चेत्रयर्थः, अनन्तरं दक्षिणनासापुटेन वायुं रेचयेस् ळमिति पृथ्वीवीजं पीतवणे द्वानिश्वाद्यारं जपन् तत् शर्थारं
सुदृष्टं चिन्तयेत् तद्य सोऽहमित्यात्ममन्त्रेण ब्रह्मरन्त्राज्ञीचं हुदयारमोजमानयेदिति सम्भवाद्यः॥ १०॥

अधुना मातृकान्यासं दृशयति = शिरोबद्नेति ।

शिरोवद्नवृत्तदक्ष्मवणयोगगगडोष्ठदद्-द्वये च सशिरोमुखेऽच इति च क्रमाद्विन्यसेत् । इत्रक्ष करपादसन्धिषु तद्यकेष्वादरात् सपादर्वयुगपृष्ठनाभ्युद्रकेषु याचानथ ॥ ११॥

ळळाटस्योपळक्षकः शिर:शब्दो ळळाटमुखमावृते: शारदादशनात्, पकत्राक्षरद्वयस्यापि न्यासापाताश्च, दनवृत्तं मुखमण्डलं दक्षश्रवणघोणगण्डौष्ठदन्तानां द्वयमिति सः मासः द्वरामिति इगादावपि सर्वत्र सम्बध्यते घोणा नासिका, दृद्द्व-ये दन्तपङ्किद्द्ये, इत्युक्तेषु स्थानेषु अचः बोड्डश स्वरान् क्रमेणैका-सरक्रमेण विन्यसेत् तथा हुळ्य कार्तीते व्यस्तानि च तत्र कारी-नि विश्वत्यक्षराणि बादरात् बादरपूर्वकं करपादसन्धिषु तदप्र-केषु च विन्यसेद् अनन्तरं यकारादीनि पञ्चाक्षराणि सपाइर्वयुग-पृष्ठनाभ्युदरकेषु पार्श्वयुगेन सह वर्तते यत् पृष्ठनाभ्युदरन्तञ्ज विः न्यसेत् तथाऽनन्तरमनेन वश्यमाणमार्गेण याद्यान् वर्णान् हृद्या-विस्थानगतान् अत्रापि करपशुगयोख्यस्वक्त्रयोश्य हृद्यपूर्वे यः शा स्याज्ञथा अन्वहं प्रतिदिनं न्यसतु करपशुगादीनां पूर्वैः पदैः सन मस्तानामपि हृदयपूर्वमिति कियाविशेषणेन सह सम्बन्धः सापे-सत्वाद्त्रासमास्य इति वु तुल्यप्रधानसापेक्षतिष्यं, प्रष्टव्यं, किमर्थे, शुद्धकलेवरासिद्धये शुद्धश्रीरसम्पादनार्थामृत्यर्थः ॥ ११ ॥

Ŋ:

इत्यार चय्येति ।

हृद्यकक्षककुरकरमूलदोः पद्युगोद्रस्वकगतान् बुधः। हृद्यपूर्वमनेन प्याऽन्वह-न्यसतु शुक्रकलेवरासिक्ये॥ १२॥

्रह्युक्तप्रकारेण वयुः शरीरम् अर्णशताईकेन पञ्चाह्यस् णैः आर्वस्य रचयित्वा अनन्तरं तेरेव पञ्चाशक्रणैः सार्वः इत्यारचय्य चपुरर्षाञ्चातार्छकेन सार्द्धक्षपेशसविसर्गकसो भग्नेस्तैः । विन्यस्य केशचपुरस्सरम् तियुक्तैः कीर्त्यादिशक्तिसाहितैन्यसतु क्रमेण ॥ १३ ॥ अथ कथयास्यर्णानां मृतीः शक्तीः समस्तभुवनमयीः । केशवकीर्ती नारायणकान्ती माधवस्तथा तुष्टिः ॥१४॥

क्षपेशसाविसर्गकसोभयैः अर्द्धक्षपेशेन सह वर्तन्त इति सार्द्धक्षपेशाः अर्द्धचन्द्रसहिताः तैः सानुस्वारैरित्यर्थः सविसर्गकैः विसर्गसहितैः सोभयैरनुस्वारविसर्गसहितैः विन्यस्य तथा आदौ रारीरसम्पा-दनार्थ शुद्धमीतृकाऽक्षरैर्विन्यस्य तदनन्तरं तेष्वेव ललाटादिषु मातृकास्थानेषु अं नम इत्यादीन क्षं नमइत्यन्तान् तथा अः नम इत्यादीन् क्षः नम इत्यन्तान् तथा अंः नम इत्यादीन् क्षंः नम इत्य-न्तान् वर्णान् विन्यस्येदित्यर्थः, एवं चतुर्विधो मातृकान्यासउकः। नजु कथमर्णशतार्द्धकेनेत्युक्तं वर्णानामेकपञ्चाशस्वादित्युच्यते क्षका-रेणाक्षरद्वयस्यैकीकरणात् छत्वेन छकारद्वयस्यकीकरणाद्वा छोर्क-प्रसिद्धेर्वा प्रकरणेनैकपञ्चाशत्संख्यायास्तात्पर्येऽधिगते पञ्चाशद्वर्ण पवैकपञ्चा शत्संख्यापर इति प्रपञ्चसारविवरणे श्रीप्रमानन्द्रभट्टा-चार्यशिरोमणयः। वस्तुतस्तु अर्णशतार्द्धं च कं चार्णशत्तार्द्धकं-तेनाक्षराणामेकपञ्चाद्यत्वमायातम् । असंमविभागे वा अर्द्धदाब्दः । केशवन्यासमाह विन्यस्य केशवेति, केशवः पुरःसरः प्रथमो-यासां मूर्तीनां ताः तथा च केशवादिमुर्तिसहितैः कीर्त्यादि-शक्तियुक्तेश्च मातृकाक्षरैर्छलाटादिषूक्तस्थानेषु यथाक्रमं न्यासः कार्यः ॥ १३ ॥ १४ ॥

गोविन्दः पुष्टियुतो विष्णुधृती सूद्नश्च मध्वाद्यः। शान्तिस्त्रिविक्रमश्च कियायुतो वामनी द्या-युक्तः॥ १५॥

सुदनश्च मध्वाद्यः मधुसूदन इत्यर्थः ॥ १५ ॥

श्रीधरयुता च मेघा हृषीकनाथश्च हर्षया युक्तः । अम्युजनाभश्रदे दामोदरसंयुता तथा लजा ॥१६॥ हृषीकनाथो हृषीकेश स्त्यर्थः, अम्बुजनाथः पद्मनाथः॥ १६॥

लक्ष्मीः सवासुदेवा

संकर्षणकः सरस्वतीयुक्तः।

माचो चुन्नः मीतिसमेतोऽ-

निरुद्धको रतिरिमाः स्वरोपेताः॥ १७॥

प्राचो चुम्नः प्रसुम्नः ॥ १७॥

चिक्रजये गदिदुर्गे

शाङ्गी प्रभवाऽन्वितस्तथा खड्गी।

सत्या शङ्खीचण्डा

ष्ट्रिवाण्यौ सुसलियुग्विलासिनिका ॥ १८ ॥ भूली विजया पाशी विरजा विश्वान्वितोऽम्युशीर्भूयः। विमदा सुकुन्दयुक्ता नन्दजसुनन्दे स्मृतिश्च नन्दियुता १९

नरऋदी नरकजिता

समृद्धिरथ शुद्धियुग्घरिः कृष्णः।

बुद्धियुतः सत्ययुतमुक्तिः

मेतियुक्तः स्यासतः शौरिः ॥ २० ॥

क्षमया ग्रतो रमया जनाईनो मेचभूषरः क्रेदी। विद्वाद्यमूर्त्तियुक्ता क्रिन्ना वैक्कण्ठयुक्तथा वसुद्गा।२१॥

क्रेदी क्रोदिनीत्यर्थः छन्दोमङ्गमयात्तथोक्तः । विश्वादिमूर्त्तिरिति

पुरुषोत्तमश्च वसुधा बलिना च वरा बलानुजोपेता। मृयः परायणाख्या बालः सुक्ष्मा द्वनसंध्ये च॥ २२॥

١,

॥ २२ ॥

सरुषा प्रज्ञा इंसः प्रभा वराहो निज्ञा च विमलोऽमोघा। नरसिंहविद्युते च प्राणिगदिता सर्तयो हलां शक्तियुताः२३

अमोघेतिच्छेदः॥ २३॥

पूर्वीककेशवादिम् चिकीत्यीदिशकिन्यासप्रकारं दर्शयति—

वर्णानुकत्वा सार्धचन्द्रान् पुरस्तान्-मूर्तीः शक्तीर्ङेऽवसाना नतिं च । उक्ता न्यस्येत् यादिभिः सप्तधातृन् प्राणं जीवं क्रोधमप्यात्मनेऽन्तान् ॥ २४॥

पुरस्तात् प्रथमं वर्णान् अकारादिश्वकारान्तान् उक्त्वा कथं-भूतान वर्णान् सार्धचन्द्रान् सबिन्दुन् अनन्तरं मूर्तीः केरावाद्याः शक्तीः कीर्त्याचाः छेऽवसानाः इत्युभयेन सम्बध्यते तन्न हृदय-प्राहि प्रत्यासत्तेः लाघवाच अं केशवाय कीत्यै नम इति प्रयोगे केश-चायेत्यत्र नमःपदस्य योगाभावाश्चतुर्थ्यनुपपतिः न हि विष्ण-वे सुर्याय नम इति भवति, भवति च विष्णवे नम सुर्याय नमः इति तथा च केशवाय नमः कीत्यें नम इति प्रयोगापात्तेः उमयत्र वा चकारो देयः समुच्चयख्यापनार्थः, स श्रिये चामृताय चेति वत् तथा मातृकाक्षराणामपि उमयसम्बन्धार्थे द्विः प्रयोगापतिः, अं-केशवकीर्तिभ्यां नम इति प्रयोगे तु नैते दोषाः पतान्त तत्र द्वन्द्रस-मासवशात् सहितावस्थितयोरेवोपस्थितौ चतुर्थ्यर्थान्वयसम्भवाः त् वर्णान्वयसम्भवास अग्नीषोमयोरिव सहितावस्थितयोर्देवतात्वं, कथं तर्हि यादिषु त्वगादिप्रयोगः कार्य इत्युच्यते यं त्वगात्मने पुरुषोत्तमवसुधाभ्यां नमः रं असुगात्मने बलिपराभ्यां नम इत्येवं-कप इति, मन्त्रमुक्तावलिकारेण तथैवाभिधानात्, आत्मने इत्यस्य सुबन्तप्रतिकपकनिपातत्वेनादे।षादिति तु प्रपञ्चसारविवरणे प-रमानन्दभट्टाचार्याः तथा च अं केशवकीर्तिभ्यां नमः इति प्रयो-मन्त्रमुक्तावलीकारलघुदीपिकाकारत्रिपाठि छद्रोपाष्यायावैद्याध-राचार्यपरमानन्दभद्वाचार्यसमतः, अं केशवाय कीत्ये नम इति प्रयोगः पब्मपादाचार्यप्रभृतीनां संमत इति, मात्वा वथागुरुसम्प्रदार्थ-

व्यवहर्तव्यमिति। अत्रैव न्यासविशेषमाह—यादिभिरिति यकाराधैर्द-शभिरक्षरैः सह सप्त धातून् त्वगस्रङ्गांसमेदोऽस्थिमज्जशुकाख्यान् आत्मनेऽन्तान् आत्मने इतिशब्दः अन्ते येषान्ते तथाप्राणं जीवं क्रोधं-च आत्मनेऽन्तं हृद्यादिषु यथास्थानेषु विन्यस्येदित्यर्थः, प्राणं-शक्तिमित्यपि पाठान्तरम् ॥ २४ ॥

केशवादिन्यासे ध्यानमाह— उद्यदिति।

उद्यत्प्रद्योतनदातरुचिं तसहेमावदातं— पार्श्वद्वन्द्वे जलधिसुतया विद्वधात्र्या च जुष्टम् । नानारत्नोल्लसितविविधाकल्पमापीतवस्त्रं-विष्णुं बन्दे दरकमलकौमोदकीचक्रपाणिम् ॥२५॥

अहं विष्णुं बन्दे कीहराम् उद्यन्तुद्यं गच्छन् प्रद्योतनः सूर्यः तस्य यच्छतं तस्येव किंवदीसिर्यस्य तं. पुनः तसेति-विह्नम् ध्यनिश्चिसकाञ्चनवद्गौरं, पुनः कीहर्द्या पार्श्वद्वन्द्वे इति-दक्षिणवा-मपार्श्वद्वये जलिधसुतया लक्ष्म्या तथा विश्वधात्र्या पृथिन्या जुष्टं-सेवितं, पुनः किम्भृतं नानाविधरत्नेन शोभितो नाना बहुप्रकार आकर्णो भूषणं यस्य, पुनः कीहराम् आपीतेति-आसम्यक् प्रकारण पीते वस्त्रे यस्य तं, पुनः कीहरान्दरः शक्षः पद्यं कमलं कीमो-दक्षी गदा चक्रम् एतानि पाणौ यस्य तम्, अत्र ऊर्ध्वाधःक्रमेण वाम-भागे शक्षपे दक्षिणभागे गदाचके इति बोध्यम्॥ २५॥

ध्यानन्यासयोः फलमाइ—

घ्यात्वेवामिति ।

ध्यात्वैवं परमपुमांसमक्षरैयां-विन्यस्येदिनमनु केशवादियुक्तैः । मेथाऽऽयुःस्मृतिषृतिकीर्तिकान्तिलक्ष्मी-सौभाग्यैश्चिरमुपबृहितो भवेत्सः ॥ २६ ॥

प्वमुक्तप्रकारं परमपुमां वं विष्णुं ध्यात्वा योऽनुदिनं प्रत्यहं-केशवादिसहितैमीतृकाक्षैविन्यस्येत् स पुरुषः मेधादिमिश्चिरं बहु- कालम् उपवृंदितउपचितो भवति मेघा घारणावती बुद्धिः आ-युर्जीवनं स्मृतिः स्मरणं घृतिर्धैर्यं कीर्त्तिक्त्कृष्टकर्मकथा कान्तिः-सौन्दर्यं लक्ष्मीरैश्वयं सौभाग्यं सर्वप्रियत्वम् ॥ २६ ॥

न्यासविशेषमाह-

अमुमिति ।

अमुमेव रमापुरःसरं प्रभजेखो मनुजो विधि युधः। समुपेत्य रमां प्रथीयसीं पुनरन्ते हरितां व्रजत्यसौ॥२७॥

यः पण्डितो मनुष्यः अमुमेव विधि केशवादिन्यासप्रकारं-रमापुरःसरं श्रीबीजमादौ दत्वा प्रभजेत् करोति असौ पुमान् इह लोके प्रथीयसी महतीं रमां लक्ष्मीं समुपेत्य प्राप्य पुनरन्ते अवसाने हरितां विष्णुत्वं व्रजति प्राप्तोतीत्यर्थः ॥ २७ ॥

तत्त्वन्यासं दर्शयति— इत्यच्युतीत्यादि ।

,ls,

14

1

इत्यच्युतीकृततनुर्विद्धीत तत्त्व-न्यासं मपूर्वकपराक्षरनत्युपेतम् । भूयः पराय च तदाह्वयमात्मने च नत्यन्तमुद्धरतु तत्त्वमनृन् क्रमेण ॥ २८॥

इति पूर्वे क्तिप्रकारेण अच्युतीकृततनुः सम्पादितविष्णुरारी-रः तत्त्वन्यासं वक्ष्यमाणप्रकारं विद्धीत कुर्योत्, प्रकारं द्शैय-ति-मः पूर्वो यस्य स मपूर्वः कः परो यस्य सः कपरः नत्यु-पेतं नमःशब्दसाहितं तथा च मकारादिन्युत्क्रमेण ककारपर्यन्तमे-केकाक्षरं नमःपदसहितं कृत्वा भूयोऽनन्तरं परायेतिपदं दत्वा अ-नन्तरं तदाह्वयं तेषां तत्त्वानामाद्ययं वक्ष्यमाणं नाम दत्वा अनन्तरम् आत्मने इतिपदं दत्वा अनन्तरं नत्यन्तं नमःपद्मन्ते दत्वा क्रमेण तत्त्वमनून् तत्त्वमन्त्रानुद्धरतु ॥ २८ ॥

अधुना तस्वानां नामानि न्यासं स्थानं च दर्शयति-

सकलवपुषि जीवं पाणमायोज्य मध्ये न्यसतु मतिमहङ्कारं मनश्चेति मन्त्री।

## कमुखहृदयगुद्धाङ्घिष्वथोद्घाब्दपूर्व-गुणगणमथ कर्णादिस्थितं श्रोत्रपूर्वम् ॥ २९ ॥

सकलवपुषि सर्वोङ्गव्यापके जीवं प्राणं च मन्त्रे आयोज्य तेन न्यस्यतु तथा च मं नमः पराय जीवात्मने नमः भं नमः पराय प्राणात्मने नमः इति द्वयं सर्वेदारीरे विन्यस्येदित्यर्थः इति, तत्त्वपदं दत्वा मं-नमः पराय जीवतत्त्वात्मेन नमः इति के चित्तत्प्रयोगान्कुर्वन्ति तश्च प्रमाणाभावात् मृर्तिपञ्जरन्यासेऽपि मृर्तिपद्प्रयोगापत्तेः, अत्र मका-रादीनां बिन्दुसाहित्यं सम्प्रदायावगतं बोद्धव्यं, मध्ये हृद्ये मतिम् अहङ्कारं मनश्च मन्त्रे आयोज्य तेन मन्त्री न्यस्यतु त-था वं नमः पराय मत्यात्मने नमः फं नमः पराय अहंकारा-त्मने नमः पं नमः पराय मनआत्मने नमः इति त्रयं हृदि विन्य-स्येदित्यर्थः । अथोऽनन्तरं कमुखद्वत्यगुह्याङ्घ्रिषु पञ्चसु स्थानेषु शब्दपूर्व गुणसमुदायं शब्दस्परीक्रपरसगन्धातमकं मन्त्रे आयोज्य तेन न्यस्यतुं तथा च नं नमः पराय शब्दात्मने नमः इति शिरसि, धं नमः पराय स्पर्शात्मने नमः इति मुखे, दं नमः पराय रूपात्मने नम इति हृद्ये, थं नमः पराय रसात्मने नमःइति गुह्ये, तं नमः पराय ग-न्धातमने नमः पादयोः विन्यस्येदित्यर्थः । अधानन्तरं श्रोत्रत्वगृहक्-जिह्वाद्राणात्मकं कर्णादिस्थितं कर्णत्वक्दक्जिह्वाद्राणेषु स्थितं यथा स्यात्तथा न्यस्यतु तथा च णं नमः पराय श्रोत्रात्मने नमः इति श्रोत्रयोः, ढं नमः पराय त्वगात्मने नमः इति त्वचि, डं नमः पराय दगात्मने नमः इति नेत्रयोः, ठंनमः पराय जिह्वात्मने नमः इति जिह्वा-यां, दं नमः पराय ब्राणात्मने नमः इति ब्राणयोरिति विन्यस्येत् ॥२९॥ वागावीति।

依

वागादीन्द्रियवर्गमात्मनिलयेष्वाकाशपूर्व गणं-मूर्ट्यास्ये हृद्ये शिवे चरणयोर्हृत्पुण्डरीके हृदि। विम्बानि बिषड्युग्दशकलान्याप्तानि सूर्योडुराइ-वन्हीनां च यतस्तु भूतवसुमुन्यक्ष्यक्षरैर्मन्त्रवित्॥३०॥

वागादीन्द्रियवर्गं वाक्पाणिपादपायूपस्थात्मकं कर्मेन्द्रियपञ्चकं-मन्त्रे आयोज्य आत्मनिलयेषु मुखपाणिपादपायूपस्थेषु न्यस्यमु तथा च इं तमः पराय वागात्मने नमः इति मुखे, इं नमः पराय पाण्यात्मने नमः इति पाण्योः,जं नमः पराय पादात्मने नमः पादयोः, छं नमः पराय पाखात्मने नमः इति पायी, चं नमः पराय उपस्थात्मने नमः इत्यु-पस्थे विन्यस्येदित्यर्थः, आकाशपूर्वे गणमाकाशवाय्वाग्नेजलपृथि-ज्यात्मकं मन्त्रे आयोज्य मूर्धन्यास्ये हृद्ये शिवे लिक्के चरणयो-न्यस्यतु तथा च छं नमः पराय आकाशात्मने नम शिरसि, धं नमः पराय वाच्वात्मने नमः इति मुखे, गं नमः परायाग्न्यात्मने नम इति हृद्ये, खं नमः पराय जलात्मने नम इति लिक्के, कं नमः पराय पृथिव्यात्मने नमः इति पादयोर्न्यस्येदित्यर्थः । हृत्युण्डरीकमित्यादेरवमर्थः हृत्युण्डरीकं तथा सर्योद्धराह्नहीनां वि-**+बानि सूर्यचन्द्राश्चीनां मण्डलानि त्रीणि द्विषड**ष्टयुग्दराकलाव्याप्तानि द्वादशषोडशदशकलायुक्तानि यतस्तु भूतवसुमुन्यक्ष्यक्षरैः यतो य-काराद् यो भृतवर्णः पञ्चमवर्णः शकारः वसुवर्णोऽष्टमाणी हकारः मु-निवर्ण सप्तमः सकारः अक्षिवर्णो द्वितीयवर्णो रेफः एतेश्च सहितानि मन्त्रे आयोज्य हृदि न्यस्यतु तथा च द्यां नमः पराय हृत्पुण्डरीकात्म-ने नमः हं नमः पराय द्वादशकलाव्याप्तसूर्यमण्डनात्मने नमः सं नमः पराय षोडशकलाव्याप्तचन्द्रमण्डलात्मने नमः रं नमः पराय दश-कलाव्याप्तवन्दिमण्डलात्मने नमः इति चतुष्ट्यं हृदये न्यस्यतु॥३०॥ म्रथ परमेष्ठिपुमांसौ विद्वानित्ती च सर्वइत्युपनिषदः। न्यस्येदाकाशादिस्थाने षोपरवलाणैः सलवकैः ॥ ३१ ॥

अधानन्तरं परमेष्ठिपुमांसी विश्वनिवृती सर्वहत्युपनिषदो रह-स्यान् षोपरवलाणैरिति षकारः रेफस्य उप समीपं तेन रेफसमीप-वर्तिनौ यकारलकारी लक्ष्येते वकारो लकारश्च एतैः सलवकै विन्दुसहितैः सहितान् आकाशादिस्थाने न्यस्येद् आकाशादि स्यासस्थानेषु मुध्न्यीस्ये हृद्ये लिङ्गे चरणयोर्न्यस्येत्॥ ३१॥

अत्रैव विशेषमाह--

वासुदेवइति।

वासुदेवः संकर्षणः प्रयुक्तश्चानिरुद्धकः । नारायणश्च क्रमशः परमेष्ट्यादिभिर्युताः ॥ ३२ ॥

## सटीकक्रमदीपिकायाः

क्रमशः क्रमेण परमेष्ठणादिभिः सहिता वासुदेवादयो न्य-सनीया तथा च षं नमः पराय वासुदेवाय परमेष्ठधात्मने नमः इति शिरसि, यं नमः पराय संकर्षणाय पुरुषात्मने नमः इति मुखे, छं नमः पराय प्रद्युम्नाय विश्वात्मने नम इति हृदये, वं-नमः पराय अनिरुद्धाय निवृत्यात्मने नमः इति छिङ्के, छं नमः पराय नारायणाय सर्वात्मने नमः इति हृदये, विन्यस्येदित्यर्थः, के चिन्तु पर-मेष्ठथादेरनन्तरं वासुदेवादेः प्रयोगं कुर्वन्ति ॥ ३२ ॥

ततः कोपतत्वं चरौविन्दुयुक्तंचिसिंहं न्यसेत्सर्वगात्रेषु तज्ज्ञः ।
क्रमेणेति तत्त्वात्मको न्यास उक्तः
स्वसांनिध्यकृष्टिश्वसृत्यीदिषु द्राक् ॥ ३३ ॥

ततस्तद्दनन्तरं क्रमेण गुरूपदेशक्रमेण तज्ञः नृसिंहवीजङ्गः क्षरी क्षकाररेफऔकारइतिमिलितस्वरूपं विन्दुयुकं तथा कोपतत्त्वं नृसिंहं-च मन्त्रे आयोज्य सर्वगात्रेषु न्यस्येत् तथा च च्लाँ नमः पराय नृसिं-हाय कोपात्मने नमः इति सर्वगात्रेषु न्यस्येदित्यर्थः तत्त्वन्यासमुपसंह-रति इत्युक्तप्रकारेण तत्त्वात्मको न्यासः कथितो भवति कीदशः विश्व-मृत्यीदिषु स्वसांनिध्यकृत्कृष्णसांनिध्यकृत् विम्बादिष्विति के चित् विम्बं प्रतिमा मृतिः शरीरम् आदिपदेन मणिमन्त्रादिसकलस्य परिप्रहः पतेषु हरेः सान्निध्यं करोतीत्यर्थः, क चिन्मत्यीदिष्विति पाठः ॥३३॥

एतन्न्यासप्रयोजनमाह— इति कृत इति ।

इति कृतेऽधिकृतो भवति ध्रुवं सकलवैष्णवमन्त्रजपादिषु । पवनसंपमनं त्वसुना चरं-चमिह जप्तुमसौ मनुमिच्छति ॥ ३४॥

तस्वन्यासे कृते धुवं निश्चितमधिकतो भवति न केवलं गोपा-स्रविषयमन्त्रकथनादत्रैव अपि तु सकलवैष्णवमन्त्रजपादिष्वपीत्यर्थः, भधुना प्राणायामप्रकारमाह--पवनसंयमनमिति, असौ साधकः यं-मनुम् इह व्यवहारभूमौ जप्तुमिच्छाति अमुना मन्त्रेण पवनसंयमनं-प्राणायामं चरतु कुर्यादित्यर्थः॥ ३४॥

अत्रैव प्रकारान्तरमाह— अथ वेति ।

अथ वाऽिखलेषु हरिमन्त्र-जपविधिषु मूलमन्त्रतः । संयमनममलधीमहतो-विधिनाऽभ्यसंश्चरतु तत्त्वसंख्यया ॥ ३५॥

मूलमन्त्रतो स्लमन्त्रेण, वश्यमाणदेशाक्षरेणेति के चिद्, वस्तुः सस्तु सप्ताक्षरगोपालवल्लभमन्त्रेण तस्यैव मूलमन्त्रत्वेनाभिधानात्त-द्वचनस्य प्रयोजनान्तराभावात् तत्त्वसङ्ख्ययाऽष्टाविंशतिवारं चतुः विंशतिषारामिति के चित्॥ ३५॥

पुरतो जपस्य परतोऽपि विहितमथ तत्रयं बुधैः । षोडश य इह समाचरेहिनशः परिपूर्यते स खलु मासतोऽहसः ॥ ३६॥

पुरतो जपादौ पश्चाच तत्त्रयं बुधैर्विहितं प्राणायामत्रयं,-रेचकादित्रयमिति के चिद्, एतेन जपाङ्गत्वाच तत्राद्यन्तेऽयं-दर्शितः॥३६॥

अत्रव प्रकारान्तरमाह—

अथ वेति।

अथ वाऽङ्गजन्ममनुना सुसंयमं-सक्तलेषु कृष्णमनुजापकर्मसु।

## सहितेकसप्तकृतिवारमभ्यसं-स्तनुयात्समस्तदुरितापहारिगा ॥ ३७ ॥

कृतीति कृतिच्छन्दसो विंशत्यक्षरत्वात् सहितमेकं यत्र ताहरा-सप्तकृतिवारं अथ वा सहितानि मिलितानि एक सप्तकृतयः उभय-त्राष्टाविंशतिवारमित्यर्थः सर्वेषु कृष्णमनुजापकमसु अङ्गजन्म-मनुना कामबीजेन प्राणायाममभ्यसंस्तनुयात् प्रथममेकं ततः सप्त ततो विंशति ततोऽभ्यासपाटवेऽष्टाविंशतिवारमित्यर्थः, कश्चिसु प्रथमं सप्त ततो विंशतिस्ततएकं ततोऽष्टाविंशतिवारमभ्यासक्रमेणेति सात्पर्यमाह तत्र प्रमाणं स एव प्रष्टव्यः॥ ३७॥

) to

मन्त्रविशेषप्राणायामप्रकारमाह्-

अष्टाविद्यातिसंख्यमिष्ठफलदं मन्त्रं दशाणे ज्यान्त्रः सायच्छेत्पवनं सुसंशितमितिस्त्वष्टादशाणेनचेत्। अभ्यस्यन् रविवारमन्यमनुभिर्वणीनुरूपं जपन् कुर्याद्रेचकपूर्वकर्मनिपुणः प्राणप्रयोगं नरः॥ ३८॥

सुसंशितमितः विमलबुद्धिः अष्टाविशितिसंख्यं द्शाणं द्शा-क्षरमन्त्रं जपन् प्रायच्छेत्प्राणायामं कुर्यात्कीदृशं द्शाणंम् इष्ट-फलदं स्वामिमतफलदं तत्र द्शाक्षरमन्त्रस्य वारचतुष्ट्यं जपेन रेच-कम् अष्टवारजपेन पूरकं षोडशवारजपेन कुम्भकं कुर्च्यादिति गुरुस-म्प्रदायः अष्टादशाणं चेत्प्राणायामः कियत इति शेषः तदा रवि-वारं द्वादशवारमभ्यस्यन् प्राणायामं कुर्यादिति गुरुसंप्रदायः, अन्य-मनुमिरन्यमन्त्रैश्चेत्प्राणायामः कियते तदा वर्णानुकृषं मन्त्रवर्णानां-तारतम्येन जपं कुर्वन् कुर्यात्, अत्र स्वल्पाक्षरैमेन्त्रैबंद्ववारम् अनल्पा-क्षरैमेन्त्रैः स्वल्पवारं जपेदित्यर्थः कीदृशः साधकः रेचकपूरककुम्भ-काख्यकम्भुशालद्दत्यर्थः, रेचकस्य त्यागस्य पूर्वकर्मणा पूरककुम्भके तत्र निपुण इति रुद्रथरः, तिश्चन्त्यम् एवमि रेचके नैपुण्यालामात् प्रमुखसारानुसारिणोऽस्य प्रन्थस्य शारदाप्रन्थानुयायित्वाश्च ॥३८॥

अधुना प्राणायामप्रकारं द्रायति—

रेचयेन्मारुतमिति।

रेचयेन्मारतं दक्षया दक्षिणः पुरयेद्वामया मध्यनाड्या पुनः । धारयेदीरितं रेचकादित्रयं-स्यात्कलादन्तविद्याख्यभात्रात्मकम् ॥ ३९ ॥

दक्षिणो विचक्षणः पुरुषः दक्षया दक्षिणनाज्या मारुतं-वायुं रेचयेत् त्यजेत् तथा वामया वामनाड्या त्यक्तवायुं पूर-येद् मध्यया सुषुम्णया नाड्या मारुतं वायुं धारयेद् इत्यु-क्तप्रकारेण रेचकादित्रयं रेचकपूरककुम्भकाख्यत्रितयम् ईरितं-कथितं रेचकादिष्ववाधिकालमाइ—कलादन्तेति, दन्ता द्वात्रिंशद्, विद्याः चतुःषष्टिक्रपाः एतत्संख्याकमा-श्रात्मकमित्यर्थः, अत्र भैरवित्रपाठिनः यत्र मन्त्रगणनया प्राणा-यामः तत्र कुम्भककाल प्वोक्तः स्वासाभ्यासक्रमेण प्राणायाम-संख्यया मन्त्रजपः कार्यो निर्गमप्राणायामे तु रेचकादिगणना का-र्येत्याहुः, मात्रशब्देन च वामाङ्गुष्ठे कनिष्ठाद्यङ्कुलीनां प्रत्येकं पर्व-त्रयस्पर्शकालः कथ्यते वामहस्तेन वामजानुमण्डलस्य प्रादक्षिण्ये न स्पर्शकालश्च, यदत्र रुद्रोपाध्यायैरुक्तं यद्यप्यत्र रेचकं प्रथममुक्तं तद् नन्तरं पूरकं तथाऽपि प्रथमं पूरकमनन्तरं कुम्भकं क्षेयं यतो गृहीत-धृतस्य त्यागो भवति यत्पुनर्वित्यासेन कथनं तद्गोपनाय एवं कलाद-न्तेत्याद्यपि व्यत्यासेन बोद्धव्यम्, इडयोत्कर्षयेद्वायुमित्यादिशारदादन र्शनाद् पवं च गृहीतचतुर्गुणेन घारणं तद्ईन त्याग इत्यपि दर्शितं-भवतीति,तन्न,प्रपञ्चसाराजुसारिणो प्रन्थस्यास्य शारदाजुयायित्वात् प्रपञ्चसारे रेचकादित्वस्यैवोक्तत्वात् पूरकादित्वस्याष्टाङ्गयोगान्तर्भूत-प्राणायामविषयत्वाद् यदुक्तं गृहीतस्य त्यागो भवति तत्रोच्यते स्वा-भाविकवायुधारणस्यात्रापि सत्त्वादन्यथा शरीरपातापके यदुकं-व्यत्यासेन गोपनार्थं कथनमिति तद्युक्तं मन्त्रभिन्नस्यानुष्ठानभागस्य अजुमार्गेणैव वक्तुं युक्तत्वाव् यदुक्तं गृहीतचतुर्गुणेनैव घारणं तदः धेन त्याग इति तद्प्ययुक्तं प्रमाणाभावाद् दक्षिणाम् तिसंहितायाम् अङ्गुलीनियमोऽपि प्राणायामे कथितो यथा—

किनिष्ठाऽनामिकाङ्कुष्ठैर्यक्रासापुटधारणम् । प्राणायामः स विश्वेयस्तर्जनीमध्यमे विनेति ॥ ३९ ॥ प्रकृतमुपसंहरक्रात्मयागार्थं देहे पीठकल्पनां द्रीयति— प्राणायाममित्यादिना ।

प्राणायामं विधायेत्यथ निजवपुषा कल्पयेद्यागपीठंन्यस्येदाधारशक्तिप्रकृतिकमठशेषक्षमाचीरसिन्धृन् ।
श्वेतद्यीपं च रत्नोज्ज्वलमहितमहामण्डपं कल्पवृक्षंहरेशेंशद्वयोरुद्वयवद्नकटीपाठ्वयुग्मेषु श्रूयः ॥ ४० ॥
धर्माद्यधर्मोदि च पाद्गात्र—
चतुष्ठयं हृद्यथ शेषमञ्जम् ।
सूर्येन्दुवन्हीन्प्रणवांशयुक्तान्
स्वाद्यक्षरैः सत्त्वरजस्तमांसि ॥ ४१ ॥

इति पूर्वोक्तप्रकारेण प्राणायामं विधाय कृत्वा अथानन्तरं निजवपुषा निजरारीरेण यागपीठं पूजापीठङ्करपयेत्
कर्व्यनाप्रकारमाह न्यस्येदिति हृदेशे हृदि आधारशक्त्वादिकर्व्यनुक्षान्तं न्यसेत् क्रमठः क्र्मः शेषोऽनन्तः श्लीरिक्तस्थुः श्लीवसमुद्रः रत्नेन उज्ज्वलः महितो यः महामण्डपः रत्नमपण्डपः इति यावत् तथा चाधारशक्तये नमः प्रकृत्ये नमइति नवकं न्यसेद् हृदीत्यर्थः, भूयोऽनन्तरम् असद्वयोदद्वयवदनकटीपार्श्वयुग्मेषु धर्माद्यधर्मोदिपादगात्रचतुष्टयं विन्यस्येत् पादगात्रयोश्चतुष्टयं पादगात्रचतुष्टयमित्युमयत्र सम्बध्यते पादचतुधर्य गात्रचतुष्टयं धर्मादि धर्मक्षानवैराग्यस्वर्यक्रपपादचतुष्टयम् असदयोदद्वये च धर्माय नमः विश्वणांसे, क्षानाय नमः वामांसे, वैराग्या-

य नमः वामोरी, ऐश्वर्याय नमः दक्षिणोरी, इत्येव प्रादक्षिण्यक्रमे ण विन्यसेत् शारदायां प्रादक्षिण्येनेत्यभिधानात् तत्रानुष्ठानक्रमकः थनाच्च अन्यथा शारदायाम् असोरुयुग्मयोरित्यत्रांसोरुयुगेत्यने नैव क्रमप्राप्तः प्रादक्षिण्यत्यस्य वैयर्थ्यं स्यात्, तथाऽधर्मादि अध-मीज्ञानावैराग्यानैक्वर्यरूपं गात्रचतुष्ट्यं वदनकटीपाक्वयुग्मेषु अ धर्माय नमः मुखे, अज्ञानाय नमः वामपाद्वे, अवैराग्यायनमः कट्यां-स्वाधिष्ठानप्रदेशे, अनैश्वयीय नमः दक्षिणपार्श्वे इत्येवं क्रमेण न्यसेत् शारदायां मुखपार्श्वनाभिपार्श्वीष्वति क्रमदर्शनात्, एतच्च भैरव त्रिपाठिनोऽपि संमतम, एतेषु यथाश्रुतक्रमेणैवेति विद्याधराचार्याः अथानन्तरं शेषमनन्तम् अन्जं पद्मं सूर्येन्दुवहीन् सूर्यसोमाग्निमण्ड-लानि कीदृशान् तान् प्रणवांशयुक्तान् प्रणवस्योङ्कारस्यांशाः अवय-वा अकारोकारमकारास्तैर्युक्तान्साहितान् तत्रादी सविन्दुप्रणवां-शादिसाहित्यं सम्प्रदायतो बोद्धव्यं, स्वाद्यक्षरैः सबिन्दुस्वीयस्वीय-प्रथमाक्षरैः सहितानि सत्त्वरजस्तमांसि तथा च हत्पन्ने अनन्ता-य नमः पद्माय नमः अं द्वादशकलाव्याप्तसूर्यमण्डलात्मने नमः उं-षोडशकळाव्याप्तचन्द्रमण्डळात्मने नमः मं दशकळाव्याप्तवह्निमण्ड-छात्मने नमः सं सत्त्वाय नमः रं रजसे नमः तं तमसे नमः॥४०॥४१॥

आत्मादित्रयमादिवीजसहितं व्योमारिनमायालवै-ज्ञीनात्मानमथाष्ट्रदिश्च परितो मध्ये च शक्तीनेव। न्यस्येत् पीठमनुं च तत्र विधिवत्तत्कर्णिकामध्यगं-नित्यानन्दिचितिष्काशममृतं संचिन्तयेदाम तत्॥४२॥

K

7-

आत्मादित्रयम् आत्माऽन्तरात्मा परमात्मेति लक्ष्यं की दशम् आदिवीजसाहितं सिवन्दुं स्वीयस्वीयप्रथमाक्षर कपवीजसहितमिति विद्याधराचार्य्याः,आदिः प्रणवस्तत्सिहितमिति त्रिपाठिनः,व्योम हकारः,
अग्निःरेफः,माया दीर्घईः,लवो विन्दुः,पतैः सह ज्ञानात्मानं भुवनेश्वरीधीजसिहतं हत्पद्मे न्यसेदिति पूर्वणान्वयः तथा च आं आत्मने नमः,
अं अन्तरात्मने नमः, पं परमात्मने नमः, ही ज्ञानात्मने नमः, इतिहिदि विन्यसेद्, अधानन्तरम् अष्टदिक्षु परितः प्रादक्षिण्येन मध्ये च
कणिकायां नवशकीविंमलोत्किष्याद्या न्यस्येत्पन्नस्य पूर्वीदिके-

संरेषु प्राद्धिण्येन विमलाये नमः, उत्कर्षिण्ये नमः, झानाये नमः, क्रियाये नमः, योगाये नमः, प्रद्वि नमः, सत्याये नमः, ईशानाये नमः, क्ष्णिकायां अनुप्रहाये नमः, इति न्यसेत्, पीठमन्त्रं च तत्र न्यस्यः, एतः स्योपरि तक्ष्यमाणं पीठमन्त्रं ॐ नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने वासुदेवाय सर्वात्मसंयोगयोगपद्मपीठात्मने नम इति मन्त्रं न्यसेत् ततः उक्तक्षे पीठे विधिवद् गुरूपदिष्टमार्गेण तत् सर्वीपनिषत्प्रसिद्धम् धाम ब्रह्मचैतन्यं चिन्तयेत् कीदशं तत्किणकामध्यगं हृत्पद्मकाणिः कामध्यस्थमित्यर्थः, एतद् ध्यानोपयोगि क्ष्पमुक्तं स्वाभाविकक्षपमा-ह कीदशं नित्येति आविनाशिचैतन्यं स्वतःप्रकाशस्वरूपं पुनः कीदशम् अमृतं शुद्धस्वरूपमित्यर्थः, तत्राधारशक्त्याद्यः सर्वे मन्त्राः प्रणवादिचतुर्थीनमोऽन्ताः सम्प्रदायतो बोद्धव्याः॥ ४२॥

P

पाउशकीर्द्शयति-

विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना किया योगेति शक्तयः।
प्रह्वी सत्या तथेशानाऽनुग्रहा नवमी स्मृता ॥४३॥
विमलेति ॥ ४३॥
पाठमन्त्रमुद्धरति—
तारमित्यादिना।

तारं हृद्यं भगवान् विष्णुः सर्वान्वितश्च भूतात्मा। केऽन्ताः सवासुदेवाः सर्वात्मयुतश्च संयोगः॥४४॥ योगावधौ च पद्मं पीठात्मा केयुतो नतिश्चान्ते। पीठमहामनुरुक्तः पर्याप्तोऽयं सपर्यासु ॥ ४५॥

तारः प्रणवः, हृद्यं नमः, भगवानिति च विष्णुरिति च सर्वा-न्वितः सर्वपदसहितः भृतात्मा सर्वभृतात्मेति, एते त्रयः सवासुदेवाः वासुदेवेन सह चत्वारः प्रत्येकं छेऽन्ताश्चतुर्थंन्ताः कार्याः सर्वात्मयुर् तक्ष्य संयोगः सर्वात्मसंयोगद्दति स्वरूपं योगावधौ योगद्यव्दान्ते पद्य-पद्मति स्वरूपं छेयुतः पीठात्मा चतुर्थ्यन्तः पीठात्मा एतस्यान्ते निर्तिनंमःद्याब्दः, उपसंहरति पीठेति अयं पीठमहामनुक्तः कथितः कीद्दाः सपर्यासु पूजासु पर्याप्तः समर्थः ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ करशोधनं दर्शयति— करशोदित्यादिना।

करयोर्युगलं विधाय मन्त्राः
त्मकमाभ्यामभिधास्यमानमार्गात् ।
सकलं विद्धति मन्त्रवर्णैः
परमं ज्योतिरनुत्तमं हरेस्तत् ॥ ४६ ॥
इति श्रीकेदावाचार्यविरचितायां
कमदीपिकायां प्रथमः पटलः ॥

करयोर्युगलम् अभिधास्यमानमार्गाद्, व्यापप्येत्यारभ्यः विधिः समीरितः करे इत्यन्तं वक्ष्यमाणप्रकारेण मन्त्रवर्णेर्मन्त्रात्मकं-मन्त्रस्वरूपं विधाय कृत्वा आभ्यां कराभ्यां सकलं पूर्वोक्तं वक्ष्य-माणं च न्यासपूजादिकं विदधीत कुर्याद् मन्त्रवर्णकरणककरशोध्येन हेतुमाह परमित्यादिना यस्मात्तन्मन्त्रवर्ण हरेः कृष्णस्य परमंत्रेजः स्वरूपमित्यर्थः, कीदृशं पुनः अनुत्तमं नास्त्युत्तमं यस्मात्तथे-त्यर्थः, सकलं विदधीतेति परत्रापि काकाक्षिगोलकन्यायेन योजनीयं-तथा च तद् हृदयपङ्कजस्थं हरेरनुत्तमं ज्योतिस्तेजः सकलं विदधीत षड्कान्यासेन सावयवं कुर्योदिति लघुदीपिकाकारः ॥ ४६॥

इति श्रीविद्याविनोदगोविन्दभट्टाचार्यविरचिते क्रमदीपिका-या विवरणे प्रथमः पटलः ॥ १ ॥ \* करयोर्युगलं विधायेत्यादिना सृचितं मन्त्रमुद्धर्तुमादौ गोपाल-मन्त्रेष्विप मौलीभृतौ दशाक्षराष्टादशाक्षरौ प्रथमं संस्तौति-षक्ष्ये मनुमिति ।

वक्षे मनुं त्रिभुवनप्रथितानुभावः
मक्षीणपुण्यानिचयैर्मुनिभिर्विमृग्यम् ।
पक्षीन्द्रकेतुविषयं वसुधर्मकामः
मोचप्रदं सकलकार्मणकर्मदक्षम् ॥ १ ॥

मन्त्रं वक्ष्ये उद्धारिष्यामि कीहरां त्रिभुवनेति त्रिभुवने त्रैली-क्ष्ये प्रथितः ख्याताऽनुभावः प्रभावो यस्य तथा तं पुनः कीहरां मुनि-भिर्मुसुक्षिभिर्विमृग्यम् अन्वेषणीयं किंभूतैर्मुनिभिः अक्षीणेति अक्षीणः संपूर्णः पुण्यनिचयः सुकृतसम्हो येषां तथा तैः पुनः कीहरां पक्षीति पक्षीन्द्रो गरुडः स पव केतुः चिन्हं यस्य सः पक्षीद्रकेतुः श्रीकृष्णः तद्विषयं तत्प्रतिपादकं पुनः कीहरां वस्विति वसु धनन्तथा च पुरुषार्थचतुष्टयप्रदमित्यर्थः पुनः कीहरां सक्लेति अरोषवस्य-कर्मकुरालम् ॥ १॥

点

अतिगुत्यमबोधतूलराशि-ज्वलनं वागधिपत्यदं नराणाम् । दुरितापहरं विषापमृत्यु-ग्रहरोगादिनिवारणैकहेतुम् ॥ २ ॥

पुनः कीदशम् अतिगुद्धं पुनः कीदशम् अबोधेति अबोधो मिथ्याः श्लानरूपः स एव तूळप्रचयः तत्र ज्वलनो विहिरिव तं समस्ताञ्चाननाः शकमित्यर्थः पुन कीदशं नराणां साधकानां वागधिपत्यदं वागै-श्ल्ययं पुनः कीदशं दुरितापहरं दुःखप्रापकानिष्टानेवारकं पुनः कीदशं विषं स्थावरं जङ्गमं च अपमृत्युरकालमरणं ग्रहो नवम्रहजन्तानिष्टं रोगो वातिपत्तादिजनितशरीरहौस्थ्यम् एवमादीनामशुभादीनां निवारणे एकोऽद्वितीयो हेतुः कारणम् ॥ २॥

पुनः कीद्रशम्— जयदं प्रधनेऽभयदं विषिने सिललप्रवने सुखतारणदम् । नरसाप्तिरथद्विषशृद्धिकरं-सुतगोधरणीधनधान्यकरम् ॥ ३ ॥

प्रधने संग्रामे जयदं, विपिनेऽभयदं भयहरं, सिळळाउने तोयसन्तरणे सुखसन्तरणदातारं, सिहियः तथा च मसुष्याणां-हयरथिद्वपादीनामुपचयकरं, तथा सुतादिभद्दम् ॥ ३ ॥

पुनः कीदशम्

बलवीर्यशीर्यनिचयप्रतिमा-स्वरवर्णकान्तिसुभगत्वकरम् । श्वभिताण्डकोटिमणिमादिगुणा-ष्टकदं किमन्न बहुनाऽखिलदम् ॥ ४॥

चलं शरीरसामध्यं, वीर्य शुक्रं प्रभावो वा, शौर्य प्रामिभावकं तेजः, एतेषां निचयः समुद्दः, प्रतिमा बुद्धिः स्पूर्तिक्ष्मा स्वरोः व्वनिः, वर्णो गौरत्वादिः, कान्तिदीक्षिः प्रतिमास्वर्णकान्तिरि-त्येकपदं तथा च प्रतिभास्वर्णकान्तिर्देदीच्यमानवर्णशोभेति क-श्चित् सुमगत्वं समस्तलोकाद्रकत्वम् एतेषां कर्तारन्दातारमित्यर्थः पुनः श्चुमिता संमोद्दिताऽण्डकोटिर्वसाण्डकोटिर्येन तथा तं संसार-मोद्दकमित्यर्थः, पुनः अणिमादिगुणाष्टकदम् अणिमलघिमगरिम-मद्दिमेशित्ववशित्वप्राकाम्यप्राप्त्याख्यगुणाष्टकप्रदमित्यर्थः, पुनः कि-बहुना, अत्र जगति, अखिलदं समस्ताभीष्टप्रदमित्यर्थः॥ ४॥

अथ दशाक्षरमन्त्रराजमुख्रति— शाङ्गीत्यादिना ।

शार्की सोत्तरदन्तः श्रुरो वामाक्षियुग्बितीयोऽणीः। ग्रुली शोरियाली-यनानुजमयमथाक्षरचनुष्कम् ॥ ५ ॥ श्रुरत्रीयः सानन-यसः स्यात्सप्तमोऽष्टमोऽग्निसखः । तद्यताऽचरयुग्मं-तदुपरिगं त्वेवमुद्धरेन्मन्त्रम् ॥ ६ ॥

शाकी गकारः कीहरोऽयं सोत्तरदन्त उत्तरदन्तपङ्की स्यस्यमान्तः उत्तरदन्त आकारस्तेन सहित पतेन प्रथमाक्षरमुद्धृतं, श्रूरः पकारः कीहरोऽयं वामाक्षियुक् वामाक्षि चतुर्थस्वरः तेन सहित- पतेन द्वितीयाक्षरमुद्धृतम् अक्षरचतुष्कं क्रमेण पुनः कथ्यते श्रूली जकारः शौरिनेकारः बालो वकारः बलानुजद्धयं संयुक्तलकार- द्वयं छहतिस्वकपीमत्यक्षरचतुष्कमुद्धृतं श्रूरतुरीयः श्रूरस्य पका- स्थ्य चतुर्थः कीहशोऽयं साननृहत्तः आननृहत्तेनाकारेण स- ह प्रति हति छाननृहत्तः अयं च सप्तमः स्याद् मन्त्रस्य सप्तमोन् भवतीत्यर्थः अष्टमोऽग्निसखो वायुः यकारहति यावत् तथा च मन्त्रस्याष्टमो वर्णो य हति बोद्धन्यः तदुपरिगं पूर्वोक्तवर्णानन्तयैविशिष्टान्तद्वियताऽक्षरयुगलं स्वाहेति स्वक्पिमत्यक्षरद्वयमुद्धृतम् ॥५॥६॥

प्रकाशितहति —

मकाशितो दशाचरो-मनुस्त्वयं मधुद्धिषः । विशेषमः पदार्वि-न्द्युग्मभक्तिवर्षनः ॥ ७॥

मधुद्विषः श्रीगोपालकृष्णस्यायं दशाक्षरो मन्त्र उद्घृतः की हशीः विशेषतो विशेषेण पदाराविन्दयुग्मभाक्तिवर्धनः श्रीगोपालकृष्णचरणाः जयुगले या भक्तिराराष्यत्वेन शानं तत्समृद्धिकारक इत्यर्थः॥ ७॥

मन्त्रस्य ऋष्यादिकं दर्शयति— नारद्दति । नारदो मुनिरमुष्य कीर्सितः क्रन्दंबक्तमृषिभिर्विराद्विति । देवता सकललोकमङ्गलो-नन्दगोपतनयःसमीरितः॥ ८॥

अमुष्य पूर्वोक्तमन्त्रस्य मुनिः ऋषिनारदः कीर्तितः कथितः ऋषिभगौतमादिभिर्निराद्छन्द उक्तं देवता नन्दगोपतनयः श्रीगोपाळ-कृष्ण उक्तः कीद्याः सकळळोकमङ्गळः सर्वजनकल्याणहेतुः पतेन ऋष्यादीनां शिरासि रसनायां हृदि क्रमेण न्यासः कार्यहति सुचितं-प्राञ्चसारे तथा विधानात्, प्रयोगश्च दशाक्षरगोपाळमन्त्रस्य नारद-ऋषये नमः शिरसि, विराद्छन्दसे नमो मुखे श्रीगोपाळकृष्णाय दे-तथि नमः हृदि इत्येवस्भूतः। अस्य मन्त्रस्य नारदऋषिः, एवं छन्दो-देवतयोरपि योज्यमिति के चित्॥ ८॥

अधुनाऽस्य मन्त्रस्य पञ्चाङ्गानि वर्श्यति— अङ्गानीत्यादिना—

अज्ञानि पश्च हुतसुग्द्यितासमेतेंअकैरसुष्य सुखदत्तविस्तपपक्षेः ।
क्रैलोक्यरक्षणयुजाऽप्यसुरान्तकाख्यपूर्वण चेइ कथितानि विभक्तियुक्तैः ॥ ९ ॥
हृद्ये नितः शिरसि पायकप्रिया
सवषद् शिखा हुमपि वर्मणि स्थितम् ।
सफडस्रमित्युदितमङ्गपञ्चकंसचतुर्थि वौषडुदितं दशोर्यदि ॥ १० ॥

अमुष्य रह शास्त्रे अक्नानि पञ्च कथितानि कानि तानि तत्राह हृदये नितरिति हृदये नितर्नमः पदं शिरिस पानकाप्रिया स्वा-हेति सन्वषद् नषद्पदसदिता शिखेत्यर्थः हुमिप नर्मणि स्थितं च-भीण कबने हुमिप पदं स्थितमित्यर्थः सफडस्रं फट्पदसहित-मस्तमित्यर्थः, इत्यनेन प्रकारेण सन्ततुर्थि यथा स्थान्त्रथैवमञ्जपञ्चक-

मुदितं कथितं चतुर्थां च हत्रपदि।तां योगः कार्यः केः सह च-कैश्वकशब्दैः कीटशैः मुखवृत्तविस्पपन्नेर्मुखवृत्तमाकारः वि इति छ इति स्वरूपमेतैः प्रत्येकसुपपद्गैः सम्बद्धैः त्रैलोक्यरक्षणयु-जाऽपि त्रेलोक्यरक्षणं युनकीति तद्यम् पतादशेन चक्रेण अपि-राज्यासक्रीरिति विभिद्यान्वयां कार्यः तथा व सक्रेणिति असुरान्त-काल्यपूर्वण चक्रेणेत्यर्थः चः समुचये पुतः कीट्यैः विभाक्तियुक्तैः चतुर्थीयुक्तैः तस्या एव प्रकृतत्वात् एतस्यापि पदस्य विभिद्या-न्वयः कार्यः दशोर्यदि इति यदि क चिन्सन्त्रे दशोर्न्यासोऽस्ति तदा तत्र वैषिडिति उदितं कथितम् अत्र ज्वालाचक्रायेत्यपि योज्यमिति ळघुदीपिकाकारः। प्रयोगश्च आचकाय स्वाहा हृद्याय नमः विचकाय स्वाहा शिरसे स्वाहा सुचक्राय स्वाहा शिखायै वषट् त्रैलोक्यरक्षण-जकाय स्वाहा कवचाय हुं ज्वालाचकाय स्वाहा नेत्रद्वयाय वीषट् अ सुरान्तक चकाय स्वाहा अस्त्राय फाइति अङ्गुलीष्वक्षमन्त्रन्यासे तु त-त्तदङ्गमन्त्रान्ते अङ्गुष्टाभ्यां नमः तर्जनीभ्यां स्वाहा इत्यादि यो-ज्यम् आगमान्तरे ही अङ्गुष्ठाभ्यान्नमः ही तर्जनीभ्यां स्वाहा तत-इत्यादिवर्शनात तेनाङ्कुष्टादिषु हृदयाय नमः इत्यादिप्रयोगाश्चिन्त्याः असमवेतार्थकत्वाद् मानाभावाचेति के चित्। अन्ये तु यथाश्रुताङ्ग-मन्त्रस्यैव न्यासरङ्गुळीष्वतिदेशानाहुराचार्याः ॥ ९ ॥ १० ॥

及

1

दशाङ्गानि दर्शयति—

मन्त्राणेंदेशभिरंपतिमन्द्रखण्डै-रङ्गानान्दशक्तमुदीरितस्रमोऽन्तम् । इत्शीर्षे तद्नु शिखा तनुत्रमस्नं-पाइवेमन्द्रं सकटिएष्ठमुर्द्धयुक्तम् ॥ ११॥

मन्त्राणमन्त्राक्षरैनमोऽन्तं यथा स्यादेवम् अङ्गानां दशकमुदीरितं-क्रथितं कीहरोः उपेतचन्द्रखण्डैः सानुस्वारेः स्थानान्याहुः हृद्यं-हीर्षे मस्तकं तत्पश्चात् शिखा प्रसिद्धा तनुत्रं कवचम् अस्रं दशः दिश्च पाइवेग्रुगलकदिपृष्ठमुर्द्धसहितं पूर्वोक्तमित्यर्थः कदिनीमेरघ-हति त्रिपादिनः। प्रयोगस्तु गाँ हृद्याय नम हति पी शिरसे स्वाः हा इत्यादि॥११॥ अधुनाऽस्य मन्त्रस्य वीजशक्त्यधिष्ठातृदेवताप्रकृतिविनियो-गान् दर्शयति—

घक्ष्यइत्यादिना ।

वश्ये मन्त्रस्यास्य बीजं सद्याक्ति चक्री दाक्री वामनेत्रप्रदीप्तः । सप्रयुक्तो बीजमेतत्प्रदिष्टं-मन्त्रप्रायुक्तो जगन्मोहनोऽयम् ॥ १२ ॥

अस्य मन्त्रस्य पूर्वोक्तस्य सशक्ति शक्तवादिसाहितं बीजं वश्ये बीजमाह चक्रीति ककारः कीदशोऽयं शक्ती शको छकारः तद्युकः पुनः कीदशः वामनेत्रप्रदीसः वामनेत्रं चतुर्थस्वरस्तत्सिहितः पुनः कीदशः सप्रद्युक्तः प्रद्युम्नो बिन्दुः तत्सिहितः तथा चक्रीमिति सिद्धम्भवति पतदस्य बीजं प्रदिष्टं कथितम् अयमेव प्राष्टुक्नो मन्त्र-इत्यर्थः किम्मूतः जगन्मोहनो विश्ववश्यकरः॥ १२॥

शाक्तिमाह— इंसइति।

इसो मेदोवफर्क्ताभ्युपेतः पोत्री नेत्रायन्वितोऽसी युगाणी। प्रोक्ता शक्तिः सर्वगीर्वाणरून्दै-वन्यस्याग्नेवस्त्रभा कामदेयम् ॥ १३॥

हंसः सकारः किम्भूतः मेदो वकारः वक्त्रवृत्तमाकारः आभ्या-मुपेतः सम्बद्धः तथाः पोत्री हकारः किम्भूतः नेत्रादिराकारस्तेना-न्वितः तथा च स्वाहेति सिद्धमसौ युगाणौ वर्णद्वयात्मिका शक्तिः प्रोक्ता तथेयं बहेर्वछभा किम्भूता कामदा आकाङ्कितप्रदा कथं-भूतस्य बहेर्गीर्वाणवृन्दैर्वन्वस्य सर्वदेवसमृहैः पुज्यस्य ॥१३॥

विनियोगमाह-

विनियाम इति भागा हिन्दि में

विनियोगोऽस्य मन्त्रस्य-पुरुषार्थचतुष्टये । कृष्णः प्रकृतिरित्युक्तो-दुर्गोऽधिष्ठातृदेवता ॥ १४॥

वस्य मन्त्रस्य पुरुषार्थचतुष्ट्यसाधनाय विनियोग इत्यर्थः, प्रकु तिमूलकारणं मन्त्रोत्पादकः मन्त्रस्वरूपद्दयर्थः, अधिष्ठातृदेवतामाह दुर्गाऽधिष्ठातृदेवतेति ॥ १४ ॥

मन्त्रार्थमाह— गोपायतीत्यादिना ।

गोपायति सकलियदं गोपयति परं पुमांसामिति गोपी प्रकृतिः। तस्या जातं जन इति महदादिकं पृथिन्यन्तम् ॥ १५॥

इदं सकलं नामरूपाभ्यां ज्याकृतं जगद् गोपायित रक्षति त-स्कारणत्वात् स्वार्थे आयः, तथा परं पुमासं नित्यशुद्धबुद्धमुक्ता-ऽभान्दाऽद्वयात्मकं ब्रह्मस्वरूपं गोपायित ग्रुप गोपनकुत्सनयोः अञ्चातत्वेन विषयीकरोतीितिन्युत्पत्या गोपी प्रकृतिरिवद्येति याव-त् तस्याः प्रकृतेर्जातिमिति न्युत्पत्त्या महदादि पृथिन्यन्तं महत्त-स्वादि पृथिवीपर्यन्तं सकलङ्कार्यजातं जनउच्यते ॥१५॥

13

अनयोगोंपीजनयोः समीरणादाश्रयत्वतो व्याप्ता । बह्नम इत्युपदिष्टं सान्द्रानन्दे निरञ्जनं ज्योतिः॥१६॥ स्वाहेति स्वात्मानं गमयामीति स्वतेजसे तस्मै । यःकार्यकारणेदाः परमात्मत्यच्युतैकताऽस्य भवेत्॥१०॥

अनयोः गोपीजनयोरविद्यातत्कार्ययोः समीरणादन्तर्यामि-

त्येन स्वस्य कार्ये प्रेरणाव् नियमनादिति यावव् आश्रयत्वतो अधिष्ठातृत्वेन व्याप्त्या व्यापकत्वेन वहुभः स्वामील्युपदिष्टं कथितं-परं ज्योतिश्रह्मचैतन्यङ्गीदशं ज्योतिः सान्द्रानन्दं निरितश्यान-म्दैकस्वरूपं पुनः कीदशं निरञ्जनं मायाकालुष्यरितं स्वाहेति तस्म स्वतेजसे स्वप्रकाशचिद्रपाय परमात्मने स्वात्मानं जीवे-कस्वरूपं गमयामि समर्पयामि तदात्मकतां प्रापयामीति स्वा हाशब्दार्थः, प्रथम इतिशब्दः स्वाहाशब्दोपस्थापकः द्वितीयस्तु प्रकारप्रदर्शकः तस्म कस्मै तत्राह य इति यः कार्यकारणयोजन-प्रकृत्योरीशः स्वामी अधिष्ठाता तथा परमात्मा निष्पाधिचैतन्य त्याखेत्यनेन प्रकारेणास्योपासकस्याच्युतैकताऽच्युतेन सहाभि-श्रता भवति ॥ १७॥

प्रकारान्तरेगार्थमाह— क्या वेति। अथ वेति। अथ वा गोपीजन इति

-

समस्तजगद्वनशक्तिसमुद्रायः।

तस्य स्वानन्यस्य

स्वामी बल्लभ इति ह निर्दिष्टः ॥ १८॥

अथ वा गोपीजन इतिशब्देन सक्छविश्वरक्षणशक्तिसमुद्दायः कथ्यते तत्र गोपीपदेन शक्तिश्चयते जनपदेन तस्याः समूहः तस्य शक्तिसमूहस्य स्वानन्यस्य स्वाभिन्नस्य शक्तिशक्तिमतोरभेदवि-वक्षया स्वामी नियन्ता आश्रयो बद्धम इति हस्य स्फुटं निर्दिष्टज-दितहत्यर्थः, स्वाहाशब्दार्थस्तु पूर्वोक्त पव बोद्धव्यः । लघुदीपिका-कारस्तु अवनशक्तिसमुदायः अवनं स्थितिः तत्र कारणभूतानां श-क्तीनां समुदायः समूहः जगत्पालिन्यादिगणः उक्तं च महद्भिः जग-त्यालिनीत्याद्याः प्रोक्तास्ताः स्थितये कला इति तस्य स्वामी नायक-इत्यर्थः ॥ १८॥

अथ वा व्रजयुवतीनां— द्याताय जुहोमि मां मदीयमपि। इत्यर्पयेत्समस्तं । ब्रह्मणि सगुणे समस्तस्य स्वै॥ १९॥

गोपीजनो गोपाङ्गनाजनस्तस्य बङ्धभो निरितदायप्रेमविषयः तस्मै वज्रयुवतीनां गोपरमणीनां दियताय इदयानन्ददायिने स्वाहा जुद्दीमि कि मां स्वात्मानं मदीयमपि भातमीयसुद्धदादिकमपि इत्येनन प्रकारण संगुणे ब्रह्मणि संसारप्रवर्षके परमेश्वरेश्वरे सर्व समर्पयेत् किमर्थ समस्तसंपत्त्ये सर्वेश्वर्याय ॥ १९ ॥

अष्टादशाक्षरमन्त्रोद्धाराय तदन्तर्भूतौ क्रष्णगोविन्दशब्दै। प्रथ-मतो विविच्य दर्शयति—

कृष्शब्ददति ।

कृष्शाब्दः सत्ताऽर्थो णश्चानन्दात्मकस्ततः कृष्णः। भक्ताघकषेणादपि तद्वर्णत्वाच मन्त्रमयवपुषः॥२०॥

गोशब्दवाचकत्वाज् ज्ञानं तेनोपलभ्यते गोविन्दः। वेत्तीति शब्दराशिं-गोविन्दो गोविचारणादपि च ॥ २१ ॥

कृष्शाब्दः सत्ताऽधेः तत्र शकः, कृष् सत्तायामित्यत्र किवन्तः सत्ताः वाचकं इति कश्चित्, कृट् णश्च णकारश्च आनन्दात्मकं आनन्दवाची, नन्द आनन्द इति धातोरेकदेशप्रहणादिति कश्चित्, तता व्रन्ते कृते आश्चि कृते च कृष्णः सदानन्द इत्यर्थः। प्रकारान्तरेण कृष्णः शब्दं व्युत्पाद्यति भक्तेति भक्तानामघकषणात् पापपरिमार्जनात् कृष्णः श्ववं व्युत्पाद्यति भक्तेति भक्तानामघकषणात् पापपरिमार्जनात् कृष्णः स्वस्थाननयनम् अभक्तस्य कर्षणं नरकनयनमित्यर्थः। प्रकारान्तरेण व्युत्पत्तिमाह तद्वर्णेति कृष्णवर्णशारीरत्वात् कृष्णः मन्त्रमयशाः शिरस्य वाष्यवाचकयोरभेदेन विवश्चया। गोइत्यादि—गौर्वानं गोशव्दः स्य बाष्यवाचकयोरभेदेन विवश्चया। गोइत्यादि—गौर्वानं गोशव्दः स्य बाष्ट्रयवाचकयोरभेदेन विवश्चया। गोइत्यादि—गौर्वानं गोशव्दः विवश्चया। गोइत्यादि—गौर्वानं गोशव्दः स्य बाष्ट्रयवाचकर्यात् कृष्णः सन्त्रमयशाः विवश्चया। गोइत्यादि—गौर्वानं गोशव्दः स्य बाष्ट्रयवाचकर्यात् तेन क्षानेनोपलभ्यते प्राप्यते क्षायः

वेसीति गोशब्दः शब्दवाची विद हाने धातुः, गां शब्दराशि शब्द्सः
मुदायं मातृकां बेसीति गोविन्दः। प्रकारान्तरमाह—गोविचारणाद्पि
वेति, गोशब्दो गोशब्दवाचक पव विद विचारणे धातुः गोविचारणाद् गोशब्दविचारणाद् गोविन्दः, अथ वा गाव इन्द्रियाणि तेषांविचारणाद् विशेषेषु प्रतिनियतविषयेषु प्रवर्तनाहोविन्दः, अथ वा
गावः पशुविशेषा इति तथा च श्रुतिः "पश्चो द्विपादश्चतुष्पादश्चे" ति
तेषां विशेषेषु पुण्यपापेषु चारणात् प्रवर्त्तनाद् गोविन्दः अथ वा
गावः पशुविशेषाः तेषां रक्षणाद् गोविन्दः, अपि शब्दः चार्थे॥२०॥२१॥

इदानीं मन्त्रमुद्धराते-

Ţ

4

ã.

एते अभिक्षे अनुक्रमत-स्तुर्थविभक्त्या मन्त्रात् पूर्वे मन्मथबीजाद्थ पश्चात्। स्यातां चेद्ष्टादशाणीं-

मनुर्यो गुह्याहुद्यो वाञ्छितचिन्तामणिरेषः॥२२॥

पते अभिख्ये नामनी कृष्णगोविन्दाख्ये अनुक्रमेण तुः यंविभक्त्या प्रत्येकं चतुर्थीविभक्त्या सह मन्त्रात् पूर्वो-क्तदशाक्षरगोपालमन्त्राद् आदौ मन्मथबीजात पश्चात् कामबी-जानन्तरम् अथ चेद् यदि स्यातां भवतः तद्दा एषोऽष्टाद-शाणी मन्त्रश्रेष्ठो भवति पतस्य बलादेव दशाक्षरेऽपि कामबीजसा-हित्यं के चिदिच्छन्ति, कीदशः गुद्धाद् गुद्धाः गुद्धादपि गुद्धाः पुनः कीदशः वाञ्छितस्य चिन्तामात्रणाभीष्टपद्दत्यर्थः॥ २२॥

ऋष्याविकमण्याह— प्रवेति ।

पूर्वप्रदिष्टे मुनिदेवतेऽस्य छन्दस्तु गायत्रमुज्ञान्ति सन्तः । अङ्गानि मन्त्राणेचतुश्चतुरुकै-र्वमीवसानानि युगाणेमस्त्रम् ॥ २३ ॥

अस्य मन्त्रस्य पूर्वप्रतिष्टे प्रश्नममन्त्रसंबन्धित्या कथिते मुनिदेवते

बोक्क्ये पुनः सन्तो गायत्रं छन्त् उद्यान्ति, वदन्ति अङ्गानीति मन्त्राणे-खतुअतुष्के मन्त्रसंबिधवणीनां चतुर्भिश्चतुर्भिरसरैः कृत्वा षोडशा-सरैतेमीवसानानि कवचान्तानि चत्वार्यङ्गानि भवन्ति अवशिष्टं-युगाणे वर्णस्यम् अस्त्रस्थ्यमङ्गं भवति प्रयोगश्च क्ष्रीं कृष्णाय दृद्याय जमः, गोविन्दाय शिरसे स्वाहा, गोपीजन-शिक्षाये वषद्, वस्त्रभाय कवचाय द्वं, स्वाहा अस्त्राय पर् ॥ २३ ॥

बीजाविकमाह—

बीजमिति।

बिजं शक्तिः प्रकृति-विनियोगश्चापि पूर्ववद्मुष्य । पूर्वतरस्य मनोरथ कथयामि न्यासमखिलसिद्धिकरम् ॥ २४॥

अमुष्यास्य मन्त्रस्य बीजं शक्तिः प्रकृतिर्विनियोगः पूर्वमन्त्रे या-नि बीजादीनि कथितानि तान्यत्रापि ज्ञातन्यानीत्यर्थः, पूर्वतरस्येति अथानन्तरं पूर्वतरस्य मनोर्दशाक्षरगोपालमन्त्रस्याखिलसिद्धिकरं-समस्तसिद्धिदायकं न्यासं कथयामीति प्रतिज्ञा ॥ २४ ॥

अधुना न्यासक्रमं दशार्णस्य कथयति -

व्यापच्याथो इस्तयोर्मन्त्रमन्त-षांको पाइवें ताररुद्धं बुधेन । न्यासो वर्णेस्तारयुग्मान्तरस्थै-र्बिन्द्त्तंसैर्हाईहृद्यैर्विधेयः ॥ २५ ॥

अथोऽनन्तरं बुधेन पण्डितेन वर्णैर्मूळमन्त्राक्षरैन्यांसो विधेयः कार्यः कि कृत्वा मूळमन्त्रं इस्तयोरन्तर्मध्ये तथा इस्तयोरेव बाह्ये पृष्ठे तथा इस्तयोरेव पाइवें व्यापय्य व्यापकतया विन्यस्थेत्यर्थः की-प्रष्ठे तथा इस्तयोरेव पाइवें व्यापय्य व्यापकतया विन्यस्थेत्यर्थः की-प्रश्ने मन्त्रं तारवद्धं प्रणवपुदितं कीहरौर्वर्णैः तारयुग्मान्तरस्थैः प्रण-वश्यमस्यगतैः पुनः किहसैः विन्दूसंसैः विन्दुः शिरोऽकंकारो येषां- ते तथा सानुस्वारेरित्यर्थः पुनःकीहरीहीईहरीः हार्देन नमःपदेन हरी-र्मनोहीः सिंह्तिरित्यर्थः प्रयोगश्च ॐगोॐ नमः दक्षाङ्ग्रष्ठपर्वत्रये ॐपी ॐनमः तर्जन्याम् इत्यादि ॐ हां ॐ नमो वामकनिष्ठिकाया-मित्यादि ॥ २५॥

उक्तवर्णन्यासस्थानमाह— शाखास्वित्यादिना ।

fX

शाखासु त्रीणि पर्वाग्यधि दशसु पृथग्दक्षिणाङ्गुष्ठपूर्व-वामाङ्गुष्ठावसानं न्यसतु विमलधीः सृष्टिरुक्ता करस्का। अङ्गुष्ठद्यन्द्रपूर्वाः स्थितिरुभयकरे संहृतिर्वामपूर्वा दचाङ्गुष्ठान्तिकैतत्त्रयमपिस्जितिस्थित्युपेतंचकार्यम् २६॥

ततः स्थितिकमाद् बुधो दशाङ्गकानि विन्यसेत्। तदङ्गपश्चकं तथा विधिः समीरितः करे॥ २७॥

तत इति। ततस्तद्नन्तरं स्थितिकमात् स्थितिन्यासक्रमेण क्रा-

स्वक्कुर्लाष्ट्रबुधः पण्डितः दशाङ्गकानि पूर्वोक्तमन्त्रदशाङ्गानि विन्यसेत् तदङ्गपञ्चकं तथेति तथा तेन प्रकारेण स्थितिक्रमेण तद्वङ्गपञ्चकं पू-वोक्तपञ्चकं पूर्वोक्ताङ्गपञ्चकं दशसु अङ्कुलीषु विन्यसेत् करन्यासजा-तमुपसंहर्रात विधिरिति एवं चायं विधिः प्रकारः करे हस्तद्वये स-मीरितः कथित इत्यर्थः ॥ २७॥

**₹** 

मातृकान्यासविशेषं दर्शयन् तत्त्वन्यासं च क्रमेणाह--पुदितैरिति ।

पुटितैर्मनुनाऽथ मातृकार्णै-रिमिविन्यस्य सिबन्दुिभः पुरोवत् । अनुसंहतिसृष्टिमार्गभेदा-इरातस्वानि च मन्त्रवर्णभाञ्जि ॥ २८ ॥

अथानन्तरमञ्जना दशाणैन पुटितैमीत्काक्षरैः सविन्दुभिः साजुस्वारैः पुरोवत् पूर्ववयथा पूर्व छलाटादिषु न्यास एवमभिविन्यस्य अनु पश्चान्मातृकान्यासविशेषकरणानन्त्रं वृक्ष्यमाणानि
दशतत्त्वानि विन्यसेत् कीदशानि मन्त्रवर्णभाक्षि मन्त्राक्षरयुक्तानि
कथं दशतत्त्वानि विन्यसेत्त्रज्ञाह संद्वतिसृष्टिमार्गभेदात् प्रथमं संद्वारक्रमेण तदनन्तरं सृष्टिक्रमेणेत्यर्थः॥ २८॥

संहारसृष्टिप्रकारं दर्शयति — संहताविति ।

संहतावनुगती मनुवर्धः
मृष्टिवरमीन भवेत्प्रतियातः।
उद्धृतिः खलु पुरोक्तवदेषांन्यास्तर्भ कथयाम्यधुनाऽहम्॥ २९॥

असी मनुवर्यः मनुश्रेष्ठः संहती संहारन्यासे अनुगती यथै-वास्ति तथैव सृष्टिमार्गे सृष्टिकरन्यासे प्रतियातो भवेत् तद्वि-परीतो मनेव्, उद्घारप्रकारमाह उद्धृतिरिति एषां तस्वानां सञ्जुः निश्चयेन उद्धृतिरुद्धारः पूर्वीकवद् यथा पूर्वमुक्ततत्वन्यासे "नत्युपे-तं भूयः पराय च तदाह्वयमात्मने च नत्यन्तमुद्धरतु तन्वमनून् कमे-णे"त्येवप्रकारेणत्यर्थः, अधुना न्यासं कथयामीति सांप्रतं न्याससंब निधतत्त्वनामकथनं तत्स्थानकथनं च करोमीत्यर्थः॥ २९॥

तत्त्वनामान्याह—

महीति।

17

महीसिलिजपावकानिलिवियन्ति गर्वो महान् पुनः प्रकृतिपूरुषौ पर इमानि तत्त्वान्यथ । पदान्धुहृदयास्यकान्यधि तु पश्च मध्ये द्वयं-

त्रयं सकलगं ततो न्यसतु तद्विपर्यासतः ॥ ३०॥
मही पृथिवी, सिललं जलं, पावकः तेजः, अनिलो वायु,वियदाकाद्राः, गर्वोऽहङ्कारः, महान् महत्तत्वं, प्रकृतिः, पुरुषः, परश्च इमानि पृथिव्यादीनि तत्त्वानि तत्त्वपद्वाच्यानि, न्यासस्थानमाह—अथेति, अथानन्तरं पञ्च तत्त्वानि पृथिव्यादीनि न्यसतु कुत्र पदान्युहृद्वयास्यकान्यधि, पादयोः, अन्धौ लिक्ने, हृद्वये, आस्ये मुखे, के शिरासि, अधि सप्तम्यर्थे मध्ये हृद्वये तत्त्वद्वयं, त्रयं सकलगं, सकलाङ्गव्यापकं ततस्तदनन्तरं तद्विपर्यासतः उक्तसंहारिवपरीतरीत्या ज्यसतु प्रयोगश्च ओङ्कों नमः पराय पृथिव्यात्मने नमः इति पादद्वये
इत्यारस्य औं हां नमः पराय परमात्मने नमः इत्यारस्य ॐ गो नमः पराय
पृथिव्यात्मने नमः पादद्वये इति सृष्टिन्यासः । सृष्टिन्यासे त्रयं सर्वश्वारोरं, महदहङ्कारौ हृदि, आकाशः शिरसि, वाय्वग्निसलिलम्हाः
मुखहृद्वयलिङ्गपादद्वयेषु, ह्रेयाः । के चित्तु तत्त्वपदान्तर्भावेण न्यासमिरुलन्ति तिश्चन्त्यम् ॥ ३०॥

गुप्ततमोऽयं न्यासः संप्रोक्तस्तत्त्वद्शकपरिक्ल्प्तः । कार्योऽन्येष्वपि सद्भिः गोपालमनुषु झटिति फलसिख्यै ॥ ३१॥ गुप्ततमोऽयमिति । अयं प्रोक्तः कथितो न्यासः सद्भिः पण्डितैः अन्ये जापि गोपालमन्त्रेषु उद्धृतद्शाक्षरव्यतिरिकेष्वपि कार्यः कीड्याः गुद्धतमः अतिशयेन गुप्तः पुनः कीड्याः तस्वद्शकपरि-क्ल्याः तस्वानां दशकं तस्वद्शकं तेन परिक्ल्यः उद्घाटित इत्यर्थः किम्र्यं खटिति फलसिखै शीव्रफलमाप्त्ये॥ ३१॥

न्यासान्तरमाह— याकेशादिति ।

आकेशादापादन्दोभ्यी-ध्रुवपुदितमथ मनुवरं न्यसेद्धपुषि। त्रिशो मुर्चेन्यक्षणोः श्रुत्योश्रीणे सुखहृद्यजठरशिवजानुपत्सु तथाऽक्षराणि॥३२॥

अधानन्तरं दोभ्यों इस्ताभ्यां ध्रुवपुटितं प्रणवपुटितं मन्
जुवरं मन्त्रश्रेष्ठं दशाक्षरं गोपालमन्त्रम् आकेशादापादं केशा
दिपादपर्यन्तं त्रिशः त्रिवारं वपुषि देहे न्यसेत्, पादादारभ्य
केशपर्यन्तं त्रिशः स्वदेहे विन्यसेदिति विद्याधराचार्यत्रिपाठिप्रभूतयः पतेषां मत आकेशादापादादिति पाठः अधुना सृष्टिः स्थन्
तिसंहारक्रमेण मन्त्राक्षरन्यासमाह-मूर्द्धनीत्यादि —तथा दशाक्षराणि प्रणवपुटितानि मूर्द्धादिवस्यमाणस्थानेषु विन्यसेत् न्यासस्थानान्याह-मूर्द्धनीति मूर्द्धनि चक्षुषोः उभयनेत्रे एकमेवाक्षरं श्रुतयोः कर्णयोः अत्राप्येकमेव प्राणे नासायुग्मे तत्राप्येकमेव मुक्षं,
हत्यं, जठरं, शिवं लिक्नं, जानुद्वये एकम्, पादद्वये एकम्, पतेषु
दशस्य स्थानेषु दशाक्षराणि विन्यसेदित्यर्थः॥ ३२॥

उक्ता सृष्टिः शिष्टैरेषा स्थितिरपि सुनिभिरभिहिता हृदादिमुखान्तिका । संहारोऽङ्घ्यादिमुद्धान्तस्त्रितयमिति-विरचयेष दृष्टिमनु स्थितिम् ॥ ३३॥

िशिष्टैः आगमन्नैः एषा स्रष्टिक्केत्यर्थः, स्थितिरपि स्थितिन्या-

सोऽिष मुनिमिनौरदादिमिहृदयादिमुखान्तिका अभिहिता हृदय-मारभ्य मुखपर्यन्तं कथिता, तत्र कमः हृदयजठरिक्षजानुपादमू-इ्यांक्षित्रवणव्राणमुखानीति संहारोऽङ्घ्यादिमुद्धान्तः कार्यः तत्र मन्त्राक्षराणि प्रतिलोमेन देयानीतीदन्त्रितयं विरचयतु अनु पश्चा-देतिव्रितयकरणानन्तरं पुनः सृष्टि स्थिति च विरचयतु तथा च पश्च न्यासाः कार्य्यो इत्यर्थः, प्रयोगस्तु गों नमः पीं नमः इत्यादि ॥ ३३॥ येषामाश्रमिणां यदन्तो न्यासस्तद्द्शीयति— न्यास इति।

न्यासः संहारान्तो अस्करिवैखानसेषु विहितोऽयम् । स्थित्यन्तो गृहमेधिषु मृष्टयन्तो वर्षिनामिति प्राह्यः॥३४॥

अयं न्यासः मस्करिवैखानसेषु संहारान्तो विहितः मस्क-री संन्यासी, वैखानसो वानप्रस्थः, तथा ताभ्यां न्यासत्रयं-कार्यमित्यर्थः। गृहमेधिषु गृहस्थेषु अयं न्यासः स्थित्यन्तो विहितः तथा गृहस्थैः पञ्च न्यासाः कार्य्या इत्यर्थः। वर्णिनां ब्रह्मचारिणामयं-न्यासः सृष्टचन्तो विहितः तथा च ब्रह्मचारिभिन्यासचतुष्टयं-कार्यमित्यर्थः इति पूर्वोक्तमर्थजातं प्राहुः प्राचीना आगमज्ञा इति होषः॥ ३४॥

वैराग्येति ।

E

वैराग्ययुजि गृहस्थे संहारं के चिदाहुराचार्ट्याः। सहजानी वनवासिनि स्थितिं च विद्यार्थिनां सृष्टिम्॥३५॥

के चिदाचार्याः वैराग्ययुक्तगृहस्थे संहारान्तं न्यासमाहुः, किः च सहजानौ वनवासिनि सपत्नीके वानप्रस्थे स्थिति स्थित्वस्तं-न्यासमाहुः, तथा ब्रह्मचारिभिन्नानां विद्यार्थिनामपि सृष्टिं सृष्ट्यन्तं-न्यासमाहुरित्यर्थः॥ ३५॥

उक्ताक्षरन्यासाङ्गुलिनियमं द्रशयति— शिरसीत्यादिना ।

शिरासि विहिता मध्या सैवाहिण तर्जनिकाऽन्विता अवसि रहिताङ्गुष्ठा उपेष्ठाऽन्वितोपकनिष्ठिका। नासि च वदने सर्वाः सज्यायसी हृदि तर्जनी प्रथमजयुता मध्या नाभौ अवोविहिता शिवे॥३६॥ ताएवाङ्करुयो जान्वोः साङ्गुष्ठास्तु पद्वये स्थानार्णयोर्विनिमयो भवेन्नास्त्यङ्गुलिस्थानयोः॥३०॥

मध्यामध्यमाङ्गुलिः शिरसि मृप्नि विद्विता न्यासकरणत्वेन तथा च मध्यमाङ्कुल्या न्यासः शिरसि कार्य इत्यर्थः, सेव मध्या तर्जनिका-ऽन्विताऽस्णि नयनयुगले विहिता तथा च मध्यमातर्जनीभ्यामस्णो-न्यीसः कार्यः, अवसि श्रोत्रयुगळे रहिताङ्कृष्टा अङ्गुष्टरहिता सर्वाङ्गु-लयो विहिताः, नसि नासायुगले ज्येष्ठाऽन्विता अङ्गुष्ठयुक्ता उपकिन् ष्ठिका अनामिका विहिता, वदने सर्वाङ्गुलयो विहिता, हिद सज्या-यसी ज्येष्ठासहिता साङ्गुष्ठतर्जनी विहिता, नामौ जडरे नाभिपदेन जंडरमुपलिश्वतमिति विद्याधरः। नामिपदस्य मुख्य एवार्थ इति ल घुदीपिकाप्रभृतवः । प्रथमजयुता अङ्गुष्ठयुक्ता मध्यमा विहिता, दिा-वे लिक्ने तथा विहिता यथा जठरे साङ्गुष्टा मध्या तथेत्यर्थ इति के चित्। श्रवोविहिता शिव इति पाठे श्रोत्रयुगले या अङ्गुष्ठरहि॰ तास्ताः शिवे विहिता इत्यर्थः, ।जान्वोस्ता एवाङ्कुलयःअङ्कुष्ठेन रहि-ताः सर्वाङ्कुलय इत्यर्थः, पदद्वये साङ्गुष्ठाः सर्वाङ्कुलयो विहिताः। स्थानार्णयोरित्यादिना स्थानाक्षरयोर्विनिमयो विपर्ययो भवति यथा गों सृष्टी मुर्झि, स्थितौ हृद्ये, संहतौ पाद्योन्यास इति एवमङ्कुलीस्थान नयोविंपर्ययो नास्ति, किं तु सृष्टौ स्थितौ संहतौ वा यत्र स्थाने याऽ-क्कुछिर्विहिता तयैवाङ्कुल्या तत्र स्थाने न्यासः कार्य इत्यर्थः॥३६॥३७॥ इदानीं विभूतिपञ्जरन्यासमाह-

वच्मीति।

वच्म्यपरं न्यासवरं-भृत्यभिषं भूतिकरम् । मन्त्रद्शावृत्तिमयं-ग्रप्ततमं मन्त्रिवरैः॥ ३८॥

अपरं भूत्यभिधं भूतिरिति नाम यस्य तं भूतिनामकं विच्या कथ-

-7

यामि कीदशं न्यासवरं न्यासश्रेष्ठामित्यर्थः पुनः भातिकरम् ऐद्वयर्थ-करं पुनः मन्त्रदशावृत्तिमयं मन्त्रस्य दशावरणघटितं पुनः मन्त्रिवरेः साधकश्रेष्ठेर्गुप्ततममतिगुद्धम् ॥ ३८॥

न्यासस्थानमाह— आधारत्यादिना।

4

आधारध्वजनाभिहद्गलमुखांसोइद्वये कन्धरा-नाभ्योः कुक्षिहदोदरोजयुगले पाद्द्वीपरश्रोणिषु । कास्याक्षिश्चतिनःकपोलकरपत्सन्ध्यग्रज्ञाखास्त्र के तत्प्राच्यादिदिशासु मूर्धि सकले दोष्णोश्च सक्शो-स्तथा ॥ ३९ ॥

शिरोऽक्ष्यास्यकण्ठाख्यहृतुन्दकन्दा-न्धुजानुप्रपत्स्वत्थमणीन्मनृत्थान् । न्यसेच्छ्रोत्रगण्डांसचक्षोजपाद्दव-स्फिग्रस्थलीजानुजङ्घाङ्घियुक्षु ॥ ४० ॥

आधारो वृषणस्याधिक्षकोणं मूलाधारस्थानं, ध्वजो लिङ्कां, नाभिः, हृद्यं, गलः, मुखम्, अंसोरुह्रयम्, एतेष्वेकावृत्तिः कन्धरा घाटा, कंधरा कण्ठ इति लघुदीिपकाकारः, नाभिकुक्षिह्रदयम् उरोजयुगलं स्तनह्यं, पाद्वेति पाद्वयुगम्, अपरं पृष्ठदेशः, श्रोणिर्जधनदेशः, श्रोणिः किटः, अपरं श्रोण्याः अपरभाग, इति त्रिपाठिनः, एतेषु द्वितीयावृत्तिः कं शिरः, आस्यं मुखम्, अक्षिणी नेत्रयुगलं, श्रुती श्रवणद्वयं, नइति नाखिकाद्वयम्, कपोलद्वयमेतेषु तृतीयावृत्तिः, करपदेति करपदयोः प्रत्येकं सन्धिचतुष्टयं सन्धिष्वञ्चलयेशेषु अङ्गुलीषु च, अत्र दक्षिणकरे चतुर्थावृत्तिः, एतं वामकरे पञ्चमावृत्तिः, इति पश्चद्वयं च, विद्याधरस्तु करयोरेकावृत्तिः पादयोरेकावृत्तिरित्याह,तिश्वन्त्यं,मूलग्रन्थान्त्याः प्रतिनेः, पादयोः सन्धिष्वञ्चल्यमेष्वञ्चलेषु च, अत्रापि दक्षिणपादे षष्ठान्वतिः, पादयोः सन्धिष्वञ्चल्यमेष्वञ्चलेषु च, अत्रापि दक्षिणपादे षष्ठान्वतिः, वामपादे सप्तमावृत्तिः, अत एव हस्तपादयोन्यास्चित्वष्टयमिति त्रिपाठिनः, के मस्तकमध्ये तत्प्राच्यादिदिशासु मस्तकपूर्वादिचन्तिः वार्षिके मूर्शि सकले मस्तके प्रादक्षिण्यन व्यापकत्या दोष्णोः वार्विक्ष सकले मूर्शि सकले मस्तके प्रादक्षिण्यन व्यापकत्या दोष्णोः

खा बाहुयुगे तथा सक्जो कवमूळस्याधिष्ठानयो मध्यप्रदेशयोः एतेष्व-ष्टमान्नीतः, मस्तकस्य पूर्वादिद्शिशस्त्रोकानृत्तिः, एकानृत्तिमूँ क्रांदिष्वि-ति विद्याधराचार्थ्याः, तिञ्चन्त्यं, तथापदस्वरसात् शिरःप्रभृतिष्वे-कान्नत्तिप्रतितेः। शिरो मस्तकम्, अक्षीति नेत्रयुगळम्, आस्यं मुखं, क-ण्डं, हृद्यं, तुन्द्मुद्रं, कन्दो मूळाधारः, स्वाधिष्ठानमिति त्रिपाठिनः, अन्धु लिक्नं, जाद्य, प्रपदिति पाद्युगळं तेषु, पतेषु नवमानृत्तिः श्लोत्र-युगळे गण्डयुगळे, अंसयुगळे, स्तनयुगळे, पाद्वयुगळे, स्किग्युगळे नितम्बयुगळे, पवमूरुजानुजङ्गाऽङ्घ्रियुगळे, पतेषु द्शमानृत्तिः इत्थ-मनेन प्रकारेण मनृत्थान् मन्त्रसम्बन्धिनो वर्णान् न्यसेत्, प्रयोगश्च मौ नमः मूळाधारे, पी नमः लिक्ने, जं नमः नाभौ, इत्यादि ॥३९॥४०॥

D

M

\*

न्यासफलमाइ— इताति।

इति कथितं विभृतिपञ्जरं सकलसुखार्थधर्ममोचदम् । नरतक्णीमनोऽनुरञ्जनं हरिचरणाक्ष्यअक्तिवर्छनम्॥४१॥

अनेन प्रकारेण विभूतिपञ्जरं कथितं कीइशं सकलसुखार्थधर्म-मोक्षदं पुरुषार्थचतुष्टयप्रदं पुनः नरतरुणीमनोरञ्जनं पुरुषनारीचित्ता-ह्यादकं न केवलं सर्वानुरञ्जनम्, अपि तु हरिचरणाञ्जे मक्तिवर्ध-नम् ॥ ४१ ॥

मूर्त्तिपञ्जरन्यासमाह— स्फूर्त्तय इति ।

रफूर्तयेऽथास्य मन्त्रस्य कीर्त्यते मूर्तिपञ्जरम् । आर्तिमहविषारिप्तं कीर्त्तिश्रीकान्तिपुष्टिदम् ॥ ४२॥

अधानन्तरम् अस्य दशाक्षरमन्त्रस्य स्फूर्सये उद्दीपनाय मूर्सिपञ्ज-रं कीर्स्यते किम्भूतम् आर्त्तिः पीडा, ब्रह्मे ब्रह्मजनितमशुभं, विषं-स्थावरं जङ्गमं च, अरिः शत्रुः, तान् हन्तीत्यर्थः पुनः कीडशङ्कीर्त्याः दिदं कीर्तिः प्रख्यातिः, श्रीः सम्पत्तिः, सौन्दर्थं, पुष्टि, बेळं प्रददाती-ति तथा ॥ ४२ ॥

गधुना न्यासमुखरति—

केशवादीति।

A

केशवादियुगषद्कमूर्त्तिभि-धीतृपूर्विमिहिरान्नमोऽन्तकात् । द्वादशाक्षरभवाचरैः स्वरैः स्त्रीववर्णरहितैः क्रमान्न्यसेत् ॥ ४३ ॥

केशवादिभिः पूर्वोक्तयुगषद्कम् तिभिः सह धातृपूर्वमिहिरान् धाता पूर्व आदौ येषु मिहिरेषु आदित्येषु वश्यमाणेषु ते धातृपूर्वमिहिरा-स्तान् कमेण न्यसतु कीरशान् नमोऽन्तकान् नमःपदान्तान् पुनः कैः सह द्वादशाक्षरभवाक्षरैर्वश्यमाणद्वादशाक्षरमन्त्रसम्बन्धिभिद्वाद्-शाक्षरैः सह, तथा क्षीबवर्णरहितैः ऋद्रह्लप्तत्रयरहितैः स्वरैरका-रादिभिः सह, पतदुक्तं भवति आदौ स्वराः ततो द्वादशाक्षरभवा-क्षराणि ततः केशवादिमूर्त्तयः ततः धातृप्रभृतयः ततो नमःपद-मिति, प्रयोगस्तु जो अं जो केशवधातृभ्यां नमः, जो अं जो केशवधा-ने नम इति त्रिपाठिनः॥ ४३॥

अथ मूर्त्तिपञ्जरन्यासे न्यासस्थानमाइ— भालोदरेति ।

भालोदरहृद्गलकूपतले वामेतरपादर्वभुजान्तगले । बामत्रयपृष्ठककुत्सु तथा मर्बन्यनु षड्युगवर्णमनुम्॥४४॥

भाले ललाटे, उदरे हृद्ये, गलकूपतले कण्ठे, वामेतरेति वामा-दितरद् दक्षिणं दक्षिणपाद्वे भुजान्ते गले चेति, वामत्रये वामपाद्वे वामभुजान्ते गले च, पृष्ठे ककुदि, अथानन्तरम्, अन्वितिपाठे ऽप्य-यमेव बोद्धव्यः तथा तेन प्रकारेण मूर्ष्मि षड्युगवर्णमनुं द्वादशा-क्षरमन्त्रंन्यसेदित्यर्थः ॥ ४४ ॥

मस्तके सम्पूर्णमन्त्रन्यासस्य प्रयोजनमाह— चैतन्येति ।

चैतन्यामृतवपुरर्भकोटितेजा-मूर्डस्थो वपुरखिलं सवासुदेशः।

## औषस्यं सुविमलपायसीव सिक्तं-व्यामोति प्रकटितमञ्जवर्णकीर्यम् ॥ ४५ ॥

स्प्रसिद्धो वासुरेवो मुईस्थो मस्तकस्थः सन् अखिलं-समस्तं वपुः शरीरं व्यामोति स्वतेजसेत्यर्थः किम्मूतो वासु-देवः वैतन्यासृतं तदेव वपुर्यस्य स तथा, यद्या वैतन्यं स्वप्रकाशम् असृतं सुखं तथा च स्वप्रकाशानन्दरूपश्र्यर्थः, अथ वा वैतन्यं शानं-तेन वदसृतं मोक्षस्तदेव वपुर्यस्य स तथा, पुनः कीदशः अर्कको-दिर्शिव तेजा यस्य सः तथा, वपुः किम्भूतं प्रकटितमन्त्रवर्णकोर्ण-प्रकटिता ये मन्त्रवर्णा द्वादशाक्षरोद्गताः तराकीर्णं व्याप्तं, किमिव स्विमलपाथिस सुनिर्मल जले सिक्तं निक्षिप्तमौधस्यं दुग्धमिव ॥४५॥

शरीरन्यासजातमुपसंहरति — सृष्टिस्थिती इति ।

मृष्टिस्थिती दशपञ्चाङ्गयुग्मं-मुन्यादिकत्रितयं कास्यह्नसु । विन्यस्यतु ग्रथयित्वा च मुद्रा-भूयो दिशां दशकं बन्धनीयम् ॥ ४६ ॥

मृतिपक्षरस्य पूर्वकृत्यन्दर्शयति सृष्टिस्थिती इत्यादि इति सद्वधरः, तिव्यस्यं, तत्र प्रमाणाभावात्, मृर्द्धन्यक्ष्णोरित्यादिनां पूर्वमुक्ते सृष्टिस्थिती पुनः स्वदेहे विन्यस्य तथा दशपः श्वाङ्गयुग्मं दशाङ्गं पश्चाङ्गं च विन्यस्यः, ऋष्यादिश्वितयं कास्यहृत्सु विन्यसेदित्यर्थः, वक्ष्यमाणमुद्रां प्रथित्वा बद्ध्वा भूयः पुनरिपि दिशां दक्षकं बन्धनीयम् ॐ सुदर्शनायास्त्राय फट् इत्यनेन वक्ष्य-माणेन मन्त्रेणेत्यर्थः॥ ४६॥

द्वादशाक्षरमन्त्रोद्धारमाह— तारमित्यादिना। तारं हार्दे विद्वतमूत्तिश्च शार्जी मांसान्तस्ते वायमध्ये सुदेवाः।

## षड्बन्द्वाणीं मन्त्रवर्धः स उक्तः साचाद् बारं मोक्षपुर्धाः सुगम्यम् ॥ ४०॥

तारं प्रणवं, हाई हृदयं नमः इति यावद्, विश्वमूर्त्तिर्भकारः शार्क्षी गकारः, मांसान्ते मांसो छकारः तस्यान्तो वकार इति, ते इति स्वक्रपं, वा इति स्वक्रपं, य इति स्वक्रपं, तयोवीययोगेध्ये सुदेवाः सुदेवेत्यक्षरत्रयं, तथा च डों नमो भगवते वासुदेवायोति प्रसिद्धः षड्द्वन्द्वाणीं मन्त्रवर्थः द्वादशाक्षरो मन्त्रवेषु उक्तः कथितः कीहशः मोक्षपुर्याः साक्षाद्व्यवधानेन सुगम्यं द्वारं सुगम उपाय-इत्यर्थः॥ ४७॥

द्वादशाक्षरादित्यान् दर्शयति— धात्रर्थमेत्यादिना ।

4

धात्रयमित्राख्या वरुणांशुभगा विवश्वदिन्द्रयुताः। पूषाह्वयपर्जन्यौ त्वष्टा विष्णुश्च भानवः प्रोक्ताः॥४८॥

धाता अर्थमा मित्रः वरुणः अंद्युः भगः विवरवान् इन्द्रः पूषा पर्जन्यः त्वष्टा विष्णुरेते द्वादश भानवः प्रोक्ताः कथिताः ॥ ४८ ॥

अधुनाऽष्टादशाक्षरमन्त्रन्यासमाह— अथ तु युगेत्यादि ।

अथ तु युगरन्त्रार्णस्याहं मनोर्न्यसनं ब्रुवे रचयतु करबन्धे पश्चाङ्गमङ्कालिपञ्चके । तनुमनुमनुं न्यापय्याथ त्रिज्ञाः प्रणवं सक्कृत्-मनुजलिपयो न्यास्या भूयः पदानि च साद्रस्॥४९॥

अनन्तरं पुनर्युगरन्ध्राणिस्य युगरन्ध्रे राजदन्तत्वाद् रन्ध्र-शब्दस्य परिनेपातः, युगरन्ध्रम् अक्षराणां यत्र स युगरन्ध्राणेः तस्य, रन्ध्रं नव, तथा चाष्टादशाक्षरस्य मनोर्मन्त्रस्याहं न्य-सनं न्यासं ब्रुवे कथयामीति प्रतिक्षा, करव्रये अङ्कुलीपञ्चके पञ्चाङ्गं-पूर्वीक्तं मन्त्राक्षरैः परिकल्पां करन्यासं कुर्यात् कनिष्ठायाम् अखन्या-सो ब्रुष्ट्यः, अथानन्तरं तनुम् अनु अनुलक्षीकृत्य त्रिशः त्रिवारं- मन्त्रं ज्यापच्य व्यापकतया विन्यस्य पुनः प्रणवं सकृदेकवारं विन्यस्य अनन्तरं मनुज्ञिलपयो न्यास्या मन्त्राक्षराणि न्यसतु भूयोऽनन्तरं । सावरं यथा स्यादेवं पदानि पञ्च पदानि न्यास्यानि ॥ ४९ ॥

मन्त्राक्षरन्यासस्थानमाह--

कचभुवीति।

कचमुवि ललाटे भ्रूयुग्मान्तरे श्रवणाक्षिणो-युगलवदनग्रीवाहनाभिकटगुभयान्धुषु । न्यसतु शितधीर्जान्वङ्घयोरक्षरान् शिरसि ध्रुवं— नयनमुखहद्गुस्थान्घिष्वपेयेत् पदपश्रकम् ॥ ५०॥

EX

कचस्य केशस्य भूरूपित्तस्थानं शिरः तत्र, छलाटे, भ्रूपुर्गान्तरे भ्रूपस्ये, श्रवणाक्ष्णोर्युगले, नो नासिकायुगले च, वदने, ग्रीवायां, हृदि, नामौ, कट्युभये, वामकिटिर्दक्षिणकिटिश्च, अन्धी लिङ्गे, पतेषु तथा जान्वङ्घयोश्च शितधिनिर्मलमितः अक्षराणि मन्त्रसम्बन्धीनि न्यसतु अत्र जान्वोरेकमग्नरं न्यसेत्, अङ्घ्रधोरेकमश्चरं न्यसेत्, तथा शिरसि मस्तके श्चृवं न्यसेत्, पद्पञ्चकन्यास-स्थानान्याह् नयनेति, नयनयुगलं मुखं हृद्यं गुह्यमङ्ग्रिश्च पतेषु मन्त्रसम्बन्ध पद्पञ्चकं क्षीमित्येकम्, अन्यानि स्पष्टानि अर्पयेद् न्यसेत्॥ ५०॥

पञ्चाङ्गानीति ।

पञ्चाङ्गानि न्यस्येद् भृयो-सुन्यादीनप्यन्यत्सर्वम् । तुल्यं पुर्वेणाथो वश्वे सुद्रा बन्ध्या मन्वोर्याः स्युः ॥ ५१ ॥

पञ्चाङ्गानि भूयः पुनरिप शरीरे न्यसेत्, तथा मुन्यादीन् जाष्यादीन्, अन्यत्सर्वे केशवादिजातं पूर्वेण तुल्यं समानमेव, अत्र दशतत्त्वादिन्यासेषु मन्त्रस्य ब्रिराष्ट्रतिविशोष इति लघुदीपिकाकारः, अथोऽनन्तरं मन्वोदैशाक्षराष्ट्रादशाक्षरयोयी मुद्रा बन्धनी-याः स्युभवेयुस्ता मुद्रा वस्य कथयामि ॥ ५१ ॥

हृदयाचङ्गन्यासमुद्राः प्रदर्शयति-

अनङ्गुष्ठा इत्यादि ।

अनङ्गुष्ठा ऋजवो हस्तशाखा-भवेन्सुद्रा हृद्ये शिषंके च। अधोऽङ्गुष्ठा खलु सृष्टिः शिखायां-करब्रन्द्राङ्गुलयो वर्माण स्युः॥५२॥ नाराचसृष्ठ्यद्गतवाद्युगुग्म-काङ्गुष्ठतर्जन्युदितो ध्वनिस्तु। विष्विष्विषक्तः कथिताऽस्त्रसुद्रा यत्राचिणी तर्जनीमध्यमे तु॥५३॥

अनक्षुष्ठा अक्षुष्ठरिता ऋजवोऽवका हस्तशाकाः हस्ताक्षुलयः हृद्ये मुद्रा भवेत्, शीर्षके च शिरसिता एव मुद्रा क्षेत्राः, खलु निश्चये अधो-ऽङ्गुष्ठा मुष्टिः अधोऽङ्गुष्ठो यस्यां मुष्टे एवं कृता मुष्टिः शिक्षायां मुद्र भवेद्,वर्मणि कवचे करद्वन्द्वाङ्गुलयः स्युः मुद्रापद्वाच्या भवन्ति । ध्व-विः शब्दोऽस्त्रमुद्रा काथिता किभृतो ध्वनिः नाराचवद्वाणवद् मुष्ट्यो-द्वतो यो बाहुस्तस्य युग्मकं द्वयं तस्याङ्गुष्ठतर्जनिभ्यां करणाभ्यामु-हितः पुनः कीहदाः विध्वग् दशदिश्च विषकः विस्तीर्णः यत्र मन्त्रेऽ-श्विणी भवतः नेत्राङ्गमस्ति तत्र तर्जनीमध्यमे मिलिते मुद्रा॥५२॥५३॥

वेणुमुद्रामाइ— ओष्ठ इति।

ओष्ठे वामकराङ्गुष्ठो लग्नस्तस्य किनिष्ठिका। द्विणाङ्गुष्ठसंयुक्ता तत्किनिष्ठा प्रसारिता ॥५४॥ तर्जनीमध्यमाऽनामाः किञ्चित्संकुच्य चालिताः। वेणुसुद्रेह कथिता सुगुप्ता प्रेयसी हरेः॥ ५५॥ वामहस्ताङ्गुष्ठोऽधरे लग्न इति संबन्धः कार्य,स्तस्य वामह- स्तस्य या किनिष्ठिका पश्चमी अञ्चली सा दक्षिणाडु छसंयुका दक्षिणहस्ताङ्क्ष्ठे संबद्धा कार्यो, तत्किनिष्ठिका दक्षिणहस्तकिनिष्ठिका प्रसारिता अकुटिला कार्यो उस्यहस्ततं जनीमध्यमाऽनामिकाः कि-वित्संकुच्य चालिताश्चालनीया, इत्थमिह शास्त्रे नेणुमुद्रा कथिता सुगुप्ता ग्रन्थान्तरे ऽत्यन्तगुप्ता यतो हरेः परमेश्चरस्य श्रीकृष्णस्य प्रयसी बह्नमा ॥ ५४ ॥ ५५ ॥

नोज्यन्त इति।

मोच्यन्तेऽत्र प्रसिद्धत्वा-न्मालाश्रीवत्सकौस्तुभाः। उच्यतेऽच्युतसुद्राणां-सुद्धाः विस्वफलाकृतिः॥ ५६॥

मालाश्रीवत्सकौरतुसमुद्राः प्रसिद्धत्वाश्रीच्यन्ते मया प्रस्थक्त्रीऽप्रसिद्धमिद्द प्रकाइयत हति होषः, अत एव
गले वनमालाऽभिनयनं वनमालामुद्रा, उत्तानितवामतर्जनीकनिष्ट्रीपरि अधोमुखदक्षिणकरकनिष्टिकातर्जनीके संयोज्य दक्षिणकरानामिकामध्यमाङ्गलीद्वयं वामकराङ्गुष्टोपरि कृत्वा वामकरमध्यमोपकनिष्टिके दक्षिणहस्ताङ्गुष्टस्याधः कुर्यादेषा श्रीवत्समुद्रा, वामकनिष्टिकया दक्षिणकनिष्टिकां निष्पीक्य वामानामिकया दक्षिणवर्जनीं निष्पीक्य शिष्टवामाङ्गलीत्रयम् उपरि कृत्वा वामतर्जनीसदितदक्षिणहस्ताङ्गलित्रयमुखमेकत्र योजयदेषा कौस्तुभमुद्रा॥ ५६॥

विक्वसुद्रामाइ—

अङ्गुष्ठिमिति ।

सङ्गुष्ठं वाममुद्दण्डितमितरकराङ्गुष्ठकेनाथ बध्वा तस्याग्रं पीडियत्वाऽङ्गुलिभिरापि तथा वामद्दस्ताङ्गुलीभिः। बध्वा गाढं हृदि स्थापयतु विमलधीव्यीहरन्मारबीजं-बिल्वाख्या मुद्रिकेषा स्फुटमिह कथिता गोपनीया विभिज्ञै।॥ ५७॥

सामाञ्चष्ठम् उद्दण्डितं दण्डाकारम् ऊर्दे कत्वाऽधः कर्तव्यं तथाऽ

5नन्तरम् इत्तरकराङ्क्षष्ठेन बद्धा तस्य च पीठे दक्षिणकराङ्कष्ठास्तर्यक् कार्य इत्यर्थः तस्यामं दक्षिणकराङ्कष्ठाममङ्गुलिमः पीडियत्वा घृत्वा त्रा अपि दक्षिणकराङ्गुलयोऽपि वामहस्ताङ्गुलीमिगाँहं यथा स्यादेवें बद्धा विमलधीः शुद्धबुद्धिः हदि हृद्ये स्थापयेत् मारवीजं कामवीजं व्याहरन् उद्यारयन् इत्थं विव्वाख्या एषा स्फुटं व्यकं यथास्यादेवे मिह शास्त्रे क्रथिता विधिष्ठैः प्रकारक्षेगीपनीया ॥ ५७ ॥

एतस्याः फलमाह

मन इति।

É

मनोवाणीदेहैपेदिह च पुरा वाऽपि विहितं स्वमत्या मत्या वा तद्खिलमसौ दुष्कृतिचयम् । इमां मुद्रां जानन् क्षपयित नरस्तं सुरगणा-नमन्त्यस्याधीना भवति सततं सर्वजनता॥ ५८॥

यसौ नरः मनुष्यः इमां मुद्रां जानन् तद्षिलं संपूर्ण दुष्कृति-चयं पापराश्चि क्षपयति दूरीकरोति यन्मनसा वाचा देहेनाऽमत्या-ऽज्ञानेन मत्या ज्ञानेन वा दिवारात्रिविहितं दिवसे रात्री वा कृतं "यदिह च पुरा वापि विहित"मिति पाठे इह जन्मनि जन्मान्तरे वा विहितामित्यर्थः न केवलं पापं दूरीकरोति अपि तु सुरगणा वैवान् नमन्ति तथा अस्य मुद्राकर्तुः सततं सर्वदा सर्वजनसमुद्दो वश्यो भवतीत्यर्थः॥ ५८॥

अस्त्रमन्त्रमाह— प्रणवेति।

प्रणयहृदोरवसाने सचतुर्थि सुद्र्शनं तथाऽस्त्रपदं च । स्वत्या फडन्तमसुना कलयेन्मनुनाऽस्त्रसुद्रया दशाह-रितः ॥ ५२ ॥

मणन श्रीकारः हत् नमः एतयोरवसानेऽन्ते सचतुर्थिसुदर्शनं चतुर्थीविश्वक्रिसदिनं सुदर्शनमिति प्रम् एतस्यान्ते तथाऽस्त्रपूद् चतुर्थन्तमस्यपदं पुनः कीषक् फडन्तम् फद्राब्दान्तसुन्ताऽसुना मनुना अनेन मन्त्रेण अस्त्रमुद्रयादश हरितः कल्पयेत् दशदिग्वन्धनं कुर्योदित्यर्थः ॥ ५९ ॥

प्राक्कतं न्यासजातमुपसंहरन् अग्रिमपटले वश्यमाणं ध्यानं स्-चयति—

इतीति ।

इति विधाय समस्तविधि जग-ज्ञानिविनाशविधानिवशारदम् । श्रुतिविमृग्यमजं मनुविग्रहं-स्मरतु गोपवधूजनवस्त्रभम् ॥ ६० ॥ इति श्रीकेशवाचार्यविरचितायां क्रमदीपिकायां प्राथम क्रितीचः पटलः ॥ १ ॥

इत्यनेत प्रकारेण समस्तविधि पूर्वोक्तमस्विल्न्यासादिकं वि-धाय निर्वर्त्य गोपवधूजनवल्लमं कृष्णं स्मरतु चिन्तयतु कीढ्यां कृष्णं झगदुत्पतिस्थितिविनाशकरणदक्षं पुनः कोढ्यां श्रुतिविसृग्यसुपनि-षद्गस्यं पुनः कीढ्यां अजम उत्पत्तिरहितम् पुनः कीढ्यां मनुविद्यहं मनुशरीरमित्यर्थः॥ ६०॥

इति क्रमदीपिकायां द्वितीयः पटलः ॥ २॥

इदानीं मन्त्रह्यसाधारणं देवताध्यानमाह— अथेति।

अथ प्रकटसौरभोद्गिलतसन्मधृःफुल्लस-त्प्रसूननचप्रज्ञवप्रकरनम्रशाखेद्वीमैः। प्रफुल्लनवमञ्जरीललितवल्लरिचेष्टितैः

स्मरेच्छिद्यिरितं शिवं शितमतिस्तु बुन्दावनम् ॥ १॥

अथानन्तरं शितमितिनिर्मलमितः बृन्दावनं समरेखिन्तयेत् कि-न्यतं दुमैर्चुक्षेः शिशिरितं शीतलीकृतं दुमैः कीदरीः प्रकटेति प्रमुखीरभम्॥अथ च उद्गिलितो माध्वीको मधु यस्मिन् तत् अश्र च उत्फुल प्रकुलं अथ च सहेदी प्यमानमेताहरा प्रस्तं पुष्पं तथा नवपल्लवः अनयोर्थः प्रकरः समृहस्तेन नम्नाः शाखा येषां ते तथा तेः, प्रकटसौरभाकु-प्रकटसौरभाकु-लितं सर्वतो ज्यासम् अथ च मत्तभृङ्गोल्लसन्मत्तम् मरेण शोभमानमे साहशं यत्प्रस्तामित्यर्थः पुनः कीहशैः प्रफुल्ला विकासिता या नवम-अरी तथा लिता मनोहरा या बल्लरी लताप्रशाखातस्याभ्येष्टितं चलनं येषु तैः पुनः कीहरां शिवं कल्याणप्रदम् ॥ १॥

विकाशीति-

**A** 

1

विकासिसुमनोरसास्वद्नमञ्जुलैः सञ्चर-च्छिलीसुलसुलोद्गतेर्सुलिर्तान्तरं भङ्कृतैः। कपोतशुकसारिकापरभृतादिभिः पत्रिभि— विराणितमितस्ततो सुजगशत्रुन्तत्याकुलम्॥२॥

पुनःकीदशं युन्दावनं झङ्कतेः शब्दविशेषेर्मुखरितान्त-रं शब्दायमानाभ्यन्तरं कीदशेः झङ्कतेः विकाशिन्याः प्रपुद्धाः याः सुमनसः पुष्पस्य यो रसः मधु तस्य यदास्वादनम् अवलेदनं तेन मञ्जुलैर्मनोहरैः पुनःकीदशैः सञ्चरेति सञ्चरन्तो भूमन्तो ये शिलीमुखा भ्रमरास्तेषां मुखेभ्य उद्गतेः समुन्थितैः पुनः कीदशे युन्दावनं कपोतेति पारावतशुकशारिकाकोकिल्प्रमृतिभिः पिक्ष-भिरितस्ततो विराणितं शब्दायितं पुनःकीदशं भुजगशत्रुमयूर-स्तस्य नृत्येनाकुलं ब्यासम् ॥ २॥

कालिन्देति—

कालिन्ददुहितुश्रलहाहरिविपुषां वाहिभि विनिद्रसरसी रहोद्ररजश्रयोद्ध्सरैः। प्रदीपितमनोभववज्ञविलासिनीवाससां। विलोलनपरैर्निषेवितमनारतं मारुतैः॥३॥

पुनः कीडरां मारुतैर्वायुभिः अनारतं सर्वदा निषेवितं कीडरीर्मा-रुते। कलिन्देति कलिन्दद्वाहितुर्यमुनायाः चलन्त्यो या लहर्यःतासां या विष्कुषो जलविन्दवः तासी बाहिभिः पतेन वायोः दैात्यमुक्तं पुनः कीढ्दौः विनिद्धेति विनिद्धं प्रफुल्लं यत्सरसीहृहं पृष्मं तस्य यद्भुद्धः विनिद्धेति विनिद्धं प्रफुल्लं यत्सरसीहृहं पृष्मं तस्य यद्भुद्धः यद्भुद्धः विन उद्घूसरैः पतेन सौरस्यमुक्तं पुनःकीढ्दौः प्रदीपितित प्रदीपितोऽतिद्यायितो मनोभवः कामो यासां वजविलासिनीनाक्षोपसुन्दरीणां तासां यानि वासांसि वस्त्राणि तेषां विलोलनपरैः चालनाद्यकेः पतेन मान्ध-मुक्तम्॥ ३॥

प्रवालेति-

प्रवालनवप्रलवं मरकतच्छदं वज्रमी— क्तिकंप्रकरकोरकं कमलरागनानाफलम् । स्थाविष्ठमित्वलतुभिः सत्तसेवितं कामदं— तदन्तरपि कल्पकाङ्घिपसुद्धितं चिन्तयेत् ॥४॥

तदन्तरिप बृन्दावतमध्ये कल्पकाङ्ग्रिपमपि चिन्तयेत् कीहरां उद्श्चितम् डाळ्रेतं पुनः कीहरां स्थविष्ठं स्थुळतरं पुनःकीहरां प्रवान् क्रोविद्धुमः स एव नवपळ्वः किसळ्यं यस्य तं पुनः कीहरां मरक-तो यो मणिविद्रोषः स एव छदं पत्रं यस्य तं पुनः कीहरां वर्षः हीरकं मौकिकं मुका-

अनयोर्थः प्रकरः समूहः स एव कोरकः पुष्पक्रिका यत्र तं पुनः कीडशं कमलरागः पद्मरागमणिः स एव नाना वहुविधं फर्ल यत्र तं पुनः कीडशम् अखिलैक्तंतुःभः षड्भिरिप ऋतुःभः सततं सेवितं सदापरि-गृहीतम् एतेन सर्वपुष्पान्वितत्वं दर्शितं पुनःकीडशं कामदम् आका-क्वितप्रदम् ॥ ४॥

सुहमिति।

सुहेमशिखराचलेऽप्युदितभानुवद्गास्वरा-मधोऽस्य कनकस्थलीममृतशीकरासारिणः। प्रदीप्तमणिकुष्टिमां कुसुमरेणुपुक्षोज्जवलां— स्मरेत्युनरतान्द्रतो विगतपद्तरङ्गां बुधः॥ ५॥ पुषः पण्डितः भतन्द्रतेः निरालस्यः आलस्यरिदाः सन् अ- स्य कर्णवृक्षस्याधस्तात् कनकस्थली सुवर्णमयी भूमि पुनः समरेत् जिन्तयत् किम्भूतां सुहेमेति शोममाना सुवर्णग्रुक्षपंक्तिर्यस्य । तथा तस्मादुद्याचलादुद्वितभानुवत् प्रकटितस्यवत् भास्यरां दे-द्वीप्यमानां सुहेमशिक्षराचलेण्युदितेति पाठे शोभनं हेमग्रुक्षं यत्र अभ् चले पर्वते तस्मिन् अपिशब्दो भिक्षकमः कनकस्थलीमित्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यम् अस्य कीदशस्य अमृतित अमृतस्य यः शीकरः कणस्तस्यान् सारो यः समूहः पतनं तच्छालि यथा स्यात्तथा तस्यामृतकणसमूह-संवर्षिणः कीदशीं प्रदीतेः दीष्यमानमणिभिः पद्मरागादिभिः वद्ध-भूमि पुनः कीदशीं कुसुमेति कुसुमरेणुपुञ्जैव्यन्वली पुनः कीदशीं विगतिति विगता द्रीभूता पद्तरङ्गाः कामकोधादयः अश्वनायापि-पासाशोकमोहजरामृत्यवो वा यस्यास्तां ॥ ५॥

तद्रवेति ।

तद्रत्नकुष्टिमनिविष्टमहिष्ठयोग— पीठेऽष्टपत्रमहणं कमलं विचिन्त्य । उद्यक्षिरोचनसरोचिरमुष्य मध्ये सश्चिन्तयेत्सुखनिविष्टमथो मुकुन्दम् ॥ ६ ॥

तस्याः कनकस्थल्याः यद्रक्षकुद्धिमं रक्षवद्धम्भागः तत्र निविद्धं-स्थितं महिष्ठं महद्योगपीठं तत्राष्ट्रपत्रम् अष्टौ पत्राणि यत्र तत्त्रथाऽरुणं लोहितम् अत प्वोद्यतावित्यस्त्रिमम् प्रवंभूतं पद्मं विचिन्त्यं अधा-नन्तरम् अमुष्यादणवर्णाष्ट्रवलकमलस्य मध्ये मुकुन्दं कृष्णं चिन्तयेत् कीहरां सुखनिविष्टं सुखासीनम् शादिकुलकमत आरभ्य ॥ ६॥

सत्रामेति-

il Ha

सुत्रामरत्नद्वितास्त्रनमेघपुसः प्रत्यप्रनीलजलजन्मसमानभासम् । सुक्षिण्यनीलघनकुश्चितकेदाजालं-राजन्मनोद्यवितकण्ठशिखण्डन्द्रसम् ॥ ७॥

्युनः कीस्टरां खुत्रामंदन्तम् इन्द्रशालमाणः व्लिसाक्षनं भिनाक्षनं

घृष्टकज्ञलमिति मेघपुत्रों मेघसमुद्धः प्रत्यप्रनीलजलजन्म नवीननीलः प्रमस् एषी समाना मा बीप्तियस्य ते पुनः की हरां सुस्निग्धेति सु-स्निग्धाः सुचिक्रणाः नीलाः श्यामा घना निविद्धाः कुश्चिताः कुटिलाः ये केशास्त्रेषी जालं समूहो यत्र ते पुनः की हरां राजिति राजत् शोसमानं मनोक्षं मनेहरं यञ्जितिकण्ठशिक्षण्डं मयूरपिञ्छं तदेव खुडायों यस्यतम् ॥ ७॥

रोलम्बलालितसुरद्रुमसूनकल्पि— तीत्तंससुत्कचनचीत्पलकर्णपूरम् । लोलालकस्फुरितभालतत्तपदीप्तः गोरोचनातित्तकसुचलचिल्लिमालम् ॥ ८॥

पुनः कीहरां रोलम्बेति रोलम्बो भ्रमरस्तेन लालितं प्रीत्या से-वितं यत् सुरहुमप्रस्नं पारिजातपुष्पं तेन कल्पितः रिचत उत्तंसः शिरोभूषणं येन स तथा तं पुनःकीहरामुत्कनं विकसितं यन्न-धोत्पलं तदेन कर्णाभरणं यस्य स तथा तं पुनःकीहरां लोलाश्रञ्ज-लाः सलकाः केशविशेषास्तैः स्फुरितं शोभमानं यद्गालतलं ललाट-तलं तत्र प्रदीप्तं गोरोचनातिलकं यस्य स तथा तं पुनः कीहरां उच्चलिल्लिमालञ्जञ्जलभ्कलताकम् ॥ ८॥

आपूर्णेति-

आपूर्णशारदगताङ्कशशाङ्किषम्य-कान्ताननं कमलपत्रविशालनेत्रम् । रत्नस्फुरन्मकरक्कण्डलरिमदीप्त-गण्डस्थलीमुकुरमुन्नतचारुनासम् ॥ ९॥

पुनः कीहराम् आपूर्णः सम्पूर्णःशारदः शरत्सम्बन्धी गताङ्कः कल-ङ्काहितः एवम्भूतो यः शशाङ्काविम्बश्चन्द्रमण्डलस्तद्वत् कान्तं सनोहरम् आननं मुखं यस्य तथा तं पुनःकीहशं कमलप्त्रवाद्विशाले विस्तीणे नेत्रे यस्य स तथा तं पुनःकीहशं रत्नेति रत्नैः स्फुरच्छो-भमानं यन्मकरकुण्डलं मकराकारकुण्डलं तस्य ये रहमयः तै भगीता शोभमाना गण्डस्थली स एव मुकुरो दर्पणो यस्य तथा तं पुनः कीटशं उन्नतेति उन्नता मनोहरा नासा यस्य स तथा तम् ॥९॥ सिन्दूरेति—

सिन्द्रसुन्दरतराधरमिन्दुकुन्द-मन्दारमन्दहसितद्यतिदीपिताशम् । वन्यप्रवालकुसुमप्रचयावक्लप्त-ग्रैवेयकोज्ज्वलमनोहरकम्बुकण्ठम् ॥ १०॥

पुनः कीदरां सिन्दूरवन्मनोहरो अधरो यस्य स तथा तं पुनः की-दशम् इन्दुकुन्देति इन्दुश्च कुन्दं कुन्द्युष्पं मन्दारः शुक्कमन्दारः अर्कपुष्पं वा तद्वन्मन्दहसितम् ईषद्धास्यं तस्य धृति दींतिः तया दीपिता शोक् भिता आशा दिशो येन स तथा तं पुनः कीडशं वन्येति वन्यं वनो-द्भवं यत्प्रवालकुसुमं नवपल्लवपुष्पं तस्य यः समूहस्तेनावक्लसं सम्पादितं यद् प्रैवेयकं कण्डाभरणं तेन उज्ज्वलो देदीप्यमानो मन् नोहरः कम्बुकण्डः त्रिरेखाङ्कितः कण्डो यस्य स तथा तम् ॥ १०॥ मत्तेति—

मत्त्रभद्भ्रमरज्ञष्टविलम्बमानं-सन्तानकप्रसवदामपरिष्कृतांसम् । हारावलीभगणराजितपीवरोरो— व्योमस्थलीलसितकोस्तुभभानुमन्तम् ॥ ११ ॥

पुनः कीरशं मताः कृतमधुपाना भ्रमन्तश्चरन्तो ये भ्रमरास्तैः जुष्टं सोवितम् अथ च विलम्बमानम् प्वभृतं यत्सन्तानकप्रसवदामं कृत्यवृश्व श्वपुष्पदामं तेन दाम्ना परिष्कृतः स्वलंकृतो असो यस्य स तथातम् पुनः कीरशं हारावल्येव भगणो नक्षत्रसमृहः तेन राजितं शौभितं पावरं मांसलं यदुरो हृदयं तदेव व्योमस्थले आकाशसूमिः तथा लितः शोभितः कौस्तुभ पव भानुः सूर्यस्तेन युक्तम् अत्र हृपकाः लक्ष्यार एव नोपमालङ्कारः नक्षत्रणणसूर्ययोगसम्बन्धत्वात् एवं च सत्येककाले हृयोः शोभा लभ्यत इति भावः ॥ ११ ॥

श्रीवत्सेति--

श्रीवत्सलक्षणसुलचितसुन्नतांसः माजानुपीनपरिवृत्तसुजातबाहुम् । आबन्धुरोदरसुदारगभीरनाभि — भुक्राङ्गनानिकरमञ्जलरोमराजिम् ॥ १२ ॥

पुनः कीडरां श्रीवत्ससंशं यहाक्षणं चिह्नं तेन सुलक्षितः प्रव्यान्तः तम् पुनः कीडराम् उन्नतौ ऊद्धौ अंसी स्कन्धौ यस्य स तथा तं पुनः कीडराम् उन्नतौ ऊद्धौ अंसी स्कन्धौ यस्य स तथा तं पुनः कीडराम् आजान्विति जानुव्यापिनौ पीनौ मांसलौ परिवृत्तौ कम-बिलतौ सुजातौ दोषराहितौ बाह्न यस्य स तथा तम् पु० कीडराम् आबन्धुरोह्रं निम्नोन्नतोव्दम् आ इषन्मुष्टिप्राह्यं बन्धुरं रम्यमुद्दं यस्य तमितिना पुनःकीडरां उनारा विख्याता गम्भीरा निभयस्य स स्या तं पुनः कीडरां भूकाकृता भ्रमरकी तस्याः यः समुद्दः तद्वनमः क्रिका मनोहरारोमराजी रोमपङ्कियस्य स तथा तं मङ्गलति क चित् पादः मङ्गला सुमदान्नीति तथा तम् ॥ १२ ॥

नानात--

नानामणिप्रघटिताङ्गदेशङ्कणोर्मि-ग्रैवेयसारसनन्तुपुरतुन्दबन्धम् । दिव्याङ्गरागपरिपिञ्जारताङ्गयष्टि-मापीतवस्त्रपरिवीतनितम्बविम्बम् ॥ १३ ॥

पुनःकीहरां नानामणिमिरिन्द्रनीलादिमिष्टिताः सम्बद्धाः अङ्ग द्याः बाहुवलयाः स्तथा कङ्कणाः लिमेंद्रीद्रका प्रैवयं प्रीवालङ्कारः रसनया श्रुद्रघण्टिकया सह आसमन्तात् वर्तेते यो न्पुरी तुन्दबन्धः उद्दरबन्धः नार्थम सुवर्णलोरकम् पते अलङ्कारा यस्य स तथातम् पुनः कीहरां दिव्यः परमोत्कृष्टो योऽङ्गरागः सुगन्धिचूर्णं तेन पिञ्जरिता नामान्नणी अङ्गयष्टिरङ्गलता यस्य स तथा तं पुनः कोहराम् आपीतम् अतिरायेन पितं यद्वस्त्र तेन परितो वीतो विष्ठितो नितम्बविम्बो येन स तथा वम् यद्यपि स्त्रीकट्यां नितम्बप्दिप्रयोगः कोशे द्रश्यते तथापि तद्वन्मनोहरतया पुरुकट्यामपि प्रयोगो व विरुद्धः ॥ १३॥

#### चारुक्जान्वित—

वार्रकानुमनुवृत्तमनोञ्जाङ्गं-कान्तोन्नतप्रपद्निन्दितकूर्मकान्तिम् । माणिक्यद्रपणलसन्नखराजिराज— दक्ताङ्ग्रालच्छदनसुन्दरपाद्यद्यम् ॥ १४ ॥

्युनः कीहरां कान्ती कमनीयी उन्नती उन्नी यी प्रपदी पाकामी ताभ्यां निन्दिता तिरस्कृता कुर्मस्य कञ्छपस्य कान्तिः वीदियेन स्व तथा तं पुनः कीहरां माणिक्यघटितो यो दर्पणस्तद्रह्मसन्ती द्योम माना नखपाङ्कीः तया राजन्त्यः शोभमाना या रक्ताङ्गुलयस्ता एव च्छ-स्नानि पत्राणि तैः सुन्दरं पादपर्या यस्य स तथा तम् ॥ १४ ॥

#### मत्स्येति-

मत्स्याङ्क्षशारिद्रकेतुयवाब्जवज्ञ-संलक्षितारुणतराङ्घितलाभिरामम् । लावण्यसारसमुदायविनिर्मिताङ्ग-सौन्दर्भ्यनिर्जितमनोभवदेहकान्तिम् ॥ १५॥

पुतः कींद्रशं मत्स्यों मीनः अङ्कृशो अक्षाविशेषः आरिश्चक्षं दुरः शक्तः केतुर्ध्वनः ययः प्रसिद्धः अन्नं पद्मं वद्धः कुलिशाकारिश्वक्रोणः एतैः सुलक्षितं सम्यक् विहितं यद्दश्णतराङ्ग्वितलं लोहितत्रस्वरणः तलं तेनाभिरामः सर्वजनिषयस्तं पुनःकीदशं लावण्यस्य सौन्तर्यः स्य यः सारसमुदायः उत्क्रष्टभागसमुदायः तेन विनिर्मितं घाटेतं यदक्तसौन्दर्यं तेन निन्दिता तिरस्कृता मनोभवस्य कामदेवस्यकाः नितः शरीरशोभा येन स तथोक्तम् ॥ १५॥

#### आस्येति।

आस्यारविन्द्परिपृतितवेणुरन्ध-लोलस्कराङ्गुलिसमोरिताद्वियरागैः ।

## श्राह्यद् द्रवीकृतविकृष्टसमस्तजन्तुः सन्तानसन्ततिमनन्तसुखाम्बराशिम् ॥ १६ ॥

पुतः कीहरां शश्वित्रत्यं द्वीकृता Sनायतीकृता विकृष्टा आकृष्टा-समस्तजन्तोः प्राणिनः सन्तानसन्तितः सन्तानपरम्परा येन स तथा तं कैः आस्यमेवारिवन्दं पद्मं तेन परिपूरितं यद्वेणुरन्धं वंशी-रम्भम् अत्र लोलन्ती चञ्चला या कराङ्गुलिस्तया समीरिताः समु-त्यादिता ये दिव्या उत्कृष्टा रागा ध्वनयः स्वरास्तैरित्यर्थः पुनः कीह-श्रम् । अनन्तेति अपरिमितानन्दसमुद्रम् ॥ १६॥

ZB

### गोभिरिति।

गोभि मुखाम्बुजविलीनविलोचनाभि-रुधोभरस्बलितमन्थरमन्दगाभिः। दन्ताग्रद्ष्टपरिशिष्टतृणाङ्कराभि-रालम्बिवालविलताभिरथाऽभिवीतम्॥१७॥

पुनः कीदराम् । अथानन्तरं गोभिरभिवीतं सर्वतीवेष्टितं किम्भू-ताभिः मुखाम्बुजे परमेश्वरमुखपद्मे विलीने सम्बद्धे लोचने यासा-म्तास्तथाताभिः पुनः किम्भूताभिः ऊघोभरति स्तनगौरवस्खलनः सालसा व्यगमनशीलाभिः पुनः किभूताभिः दन्ताग्रेण दृष्टः परिशिष्ट-वृणाङ्कुरो मक्षणावशिष्टतृणाङ्कुरोयाभिस्ताः तथा ताभिः पुनः किम्भू-ताभिः आलम्बीति आलम्बिनी लम्बमाना वालधिलता पुच्छलता यास्रो तास्तथा ताभिः॥ १७॥

सप्रस्नवस्तनविच्चणपूर्णानश्च-लास्याषटक्षारितफेनिलदुरधसुरवै।-वेणुपवर्तितमनोहरमन्द्रगति-दत्तोञ्चकर्णयुगलैरपि तर्गकैश्च ॥ १८॥

पुनः की दशम् ॥तर्णकेश्वेकवार्षिकेश्वाभिवीतमिति पूर्वेणान्वयः की-छरीः अस्रवेन सरव्युप्येन सह्यतेते यस् स्तनात्रसूपणं दन्तोष्टेन स्तना कर्षणं तेन परिपूर्णो निश्चलः स्थिरश्च य आस्यावदः मुखविवरं त-तः क्षरितङ्गलितं यत् फेनिलं सफेनं दुग्धं तेन मुग्धेमेनोहरैः पु-नःकीहरौः वेण्विति वेणुर्वेशी तेन प्रवर्त्तिता चालिता मनोह-रा आहादकारिणी मन्द्राऽनल्पा या गीतिर्गानं तत्र दसम् उद्यं कर्ण युगलं यैः तथा तैः ॥ १८॥

प्रत्यत्रेति ।

प्रत्यप्रशृङ्गसदुमस्तकसम्प्रहार-संरम्भवल्गनविलोलखुराग्रपातैः। आमेदुरैर्वहुलसास्नगलैक्द्य-पुच्छैश्चवत्सतरवत्सतरीनिकाषैः॥ १९॥

पुनः कीद्यां वत्सतरः त्रैवाधिको वलीवर्दः वत्सतरी त्रैवा-धिकी गौः एतयोः निकायैः समूहैः प्रत्यग्रं नवीनं शृङ्गं यस्मिन्ने-वन्मृतं यत् मृदु मस्तकं तत्र यः संप्रहारः अभिघातः अन्यवत्स-तरस्य युष्यतः तेन यः संरम्भः क्रोधातिशयस्तेन यद्वलानमि-तस्ततोविचलनं तेन विलोलः अनवस्थितः खुराग्रपातो येषां ते तथा तैः पुनःकीदशैः आमेदुरैः सुस्निग्धैः पृष्टिति वा धुनः कीदशैः बहुलातिशायिता सास्नायत्र स प्रवम्मूतो गलो येषां ते तथा तैः सास्ना च गलकम्बलः पुनःकीदशैः उद्यम्पुक्कैः॥ १९ ॥

हम्बारवश्चामितिद्ववायैर्महद्भि-रण्युक्षमिः पृथुककुद्भरभाराविन्नेः । उत्तरिभतश्चतिपुटीपरिपीतवंश-ध्वानामृतोद्धृतविकाशिविशालघोणैः ॥ २०॥

पुनःक्तीहरां महाद्भिरुक्षाभिर्वलीवर्दैरप्यभिवीतं कीहरोः हुम्बार-वेण स्वरिवशेषेण श्रुमितः क्षोमं प्रापितोदिग्वलयो दिक्समूहो यस्ते तथा तैः पुनः कीहरौः पृथुरितशियतो यः ककुद्धरः अपरग-लसरः स एव भारस्तेन खिन्नैः अलक्षेः पुनःकीहरौः उत्तिमितोति-कद्भि स्तिमिता उत्थापिता या श्रुतिपुटी तथा परिपीतमितिश्येन श्रुतं यहारस्य स्वानामृतं राज्यकपामृतं तेनोदृष्ट्या अक्ष्म प्रापिता विकासिनी प्रस्कुरा विशाला दीर्घा घोणा नासा येषाँ ते तथा तः ॥ २०॥

गोपैरिति।

मापिः समानगुणशीलवयोविलासः वशैश्च मुर्छितकलस्वरवेणुवीणैः॥ मन्द्रोच्चतानपदुगानपरैविलोल-दोषेलुरीलितिलास्यविधानदक्षैः॥ २१॥

पुनः कोदशं गोपेश्राभिनीतं कीहरोः समानेति गुणउदयादिः श्रीलं भैगादि वयो नाल्पादि विलासः कीडनं वेशः संस्थानविशे-पः समानाः तुल्या गुणशीलादयो येषां ते तथा तैः पुनः कीड-श्रेः सुद्धी प्रापितः कलो ऽत्यक्तमधुरः स्वरोरागोयत्र वेणुश्च वेणा स्व वेणुवीणे मुर्कितकलस्वरे वेणुवीणे येषां तैः तथा, तदुक्तं—

स्वरः समृद्धितो यत्र रागतां प्रतिपद्यते । मुर्द्धनामितितां प्राहुः कवयो प्रामसम्भवाम् । सप्त स्वराखयो प्रामा मुर्छनास्त्वेकविद्यातिः ।

पुनः कीरशैः मन्द्रोचिति मन्द्रं नीचैः उद्यमतिशयितं तारो-यतिविशेषस्तेन पद्ध स्पष्टं यद्भानं तत्परैस्तदासकैः पुनः कीरशैः विलोलेति विलोला या दोर्वेद्धरी वाह्यलता तया यद्धलितं म-नोहरं लास्यं नृत्यन्तस्य विधानं करणं तत्र क्सैः कुश्लैः॥ २१॥ जङ्गान्तेति।

जङ्घान्तपीवरकटीरतटीतिवद्ध-व्यास्त्रोस्तिङ्किणिघटाराटतेरटद्भि। सुर्घोस्तरसुनखकाल्पितकण्ठभूषे-रव्यक्तसञ्ज्ञवचनैः पृथुकै। परीतम् ॥ २२॥

पुनःशीहरां पृथुकैवीलकैः परीतंत्रिष्ठतं कीहरोः जङ्गासमी-पे पित्रका मांसला याः कटीएतटी कटीस्थली तस्यां निवन्ता व्याली- ला चर्चला या किञ्जिणिघटा काञ्चीसमूहः तस्य रिटतेः स्व क्षेत्रह्या सञ्चादिः पुनः कीहरोः सुग्धेमनोहरैः पुनःकिमभूतैः तरक्षुनखेन व्याघनखेन किष्पता सम्पादिता कण्ठभूषा कण्ठा-लंकारोयैः ते तथा तैर्वालकानां रक्षार्थं कण्ठेव्याघनखबन्धनं कि-यते यतः। पुनःकीहरोः अव्यक्तमस्पष्टम् अथ च मञ्जुलं मनोहरम् प्रचंभूतं चचनं येषान्ते तथा तैः॥ २२॥

. अथोति ।

अथ सुललितगोपसुन्दरीणां। पृथुनिविरीसनितम्बमन्थराणाम् ॥ गुरुकुचभरभङ्गरावलग्न-त्रिवलिविजृम्भितरोमराजिभाजाम् ॥ २३॥

पुनः कीद्रशम् अथा ऽनन्तरं मनोहरगोपस्त्रीणामालिभिः पङ्किः भिः समन्तात्सर्वतः सततं नित्यं सेवितमित्यप्टमङ्लोकेनान्वयः ।

किम्भूतानाम् पृथुर्वहिनिविरीसोनिविडो यो नितम्बः कटिप-श्राद्धागः तेन मन्थराणां गमनाशक्तानां पुनः किम्भूतानां गुरुरित-शायितो यः कुचभरः स्तनगौरवं तेन भङ्गुरमिषश्रकं यत् अवलगं मध्यप्रदेशः तत्र यद्वालित्रयं तत्र विकृत्मिता वितता रोमपङ्कियौ-सान्तासाम् ॥ २३ ॥

तविति ।

तदितमधुरचारवेणुवाचाः मतरसपल्लविताङ्गजाङ्घिपागाम् । मुकुलविसररम्येरहरोमोः-द्रमसमलंकृतगात्रवल्लरीणाम् ॥ २४॥

पुनःकीहशीनां तस्य श्रीकृष्णस्यातिमधुरम् अतिप्रीतिदायकं चारु मनोहरं यद्वेणुत्राद्यं वंशीरवः स प्रवास्तरसः अस्तरूपजलं तेन पहावितो वृद्ष्युनमुखः अङ्गजाङ्ग्रियः कामबृक्षो यासां तास्तथा तासाम् अङ्गजाङ्ग्रिपस्येति पाठः पुनः किंभूतानां मुक्कुलविसरः क- किकासमुद्धः तद्वद्रम्यो मनोहरो यो कढ उपचितो रोमोद्रमो रोमोः श्यान देत समलङ्कृता गात्रवह्नरी देहलता यासां तास्तथा तासाम् ॥ २४ ॥

तविति ।

तद्तिकचिरमन्दहासचन्द्रा-तपपरिजृम्भितरागवारिराचोः । तरलतरतरङ्गवारिविग्रुट् प्रकरसमश्रमविन्दुसंतृतानाम् ॥ २५ ॥

पुनः किंभूतानां तस्य कृष्णस्यातिमनोहरो यः ईषद्वासः स एष जन्द्रएरिमस्तेन परिजृम्भित उच्छितो यो रागसमुद्रस्त-स्यातिनञ्जलो यस्तरकः कल्लोलः तदीया ये जलकणाः तेषां यः समुद्रस्तेन समस्तुल्यो यः श्रमिनन्दुर्धमैजलिनन्दुः तेन सन्ततानां ज्यातानाम्॥ २५ ॥

तक्तीति ।

तदतिलसितमन्दिचिह्निचाप-च्युतिनिशितेक्षणमारवाणैवृष्ट्या ॥ दिलतसकलममेथिह्नलाङ्ग-प्रविसृतदुःसहवेपथुन्यथानाम् ॥ २६ ॥

पुनः किंभूतानां तस्य कृष्णस्यातिमनोहरः मन्दः अन्तिद्धिं यक्षित्विचापो मूळता सेव घजुस्तस्मादुद्गतन्तीक्षणं यदीक्षणं कटाक्षः सण्य कामवाणस्तस्य वृष्ट्याऽत्यन्तपातेन दळितं चूणितं यत्सकळं मर्म तेनाऽनायत्तं यदङ्गं तत्र प्रस्ता ज्याता दुःसहा कम्पवेदना यासां तास्तथा तासाम् ॥ २६ ॥

तवतीति ।

तदातिरुचिरकर्मस्पर्गोभा-सृतरसपानविधानलालसाभ्याम् ॥

## प्रणयसंबिलपुरवाहिनीना-मलसविलेलिविलीचनाम्बुजाभ्यास् ॥ २०॥

पुनः किम्मूतानां प्रणयेनैव प्रेम्णेव यो जलप्रवाहस्तं वहान्ति यास्तथा तासां काभ्यां लजादिनाऽर्धनिमीलितप्रमलोचनाभ्यां सविलासचञ्चलितनेत्रपद्माभ्या मित्यपिपाठः किमूताभ्यां तस्य परमेश्वरस्यातिरुचिरं यत्कर्म शृङ्गारचेष्टाविशेषः कपशोभा कामिनीमनोनुरिश्चका कान्तिः ते प्रवामृतरसौ तयोर्थत्पानम् अत्यन्तचञ्चान्
पारस्तत्करणे साकाङ्काभ्यां सुभगकम्रोति पाठान्तरं सुभगः सुन्दरः
कम्नः कमनीयः सुभगकमनीययोरेकपर्याययोर्थहणम् अद्भुतत्वाद्दुः
पस्यति त्रिपाठिनः ॥ २७ ॥

विश्रंसादिति।

K

3

विश्रंसत्तवरीकलापविगलत्फुल्लपसूनश्रवत्-माध्वीलम्पटचश्वरीकघटया संसेवितानां मुद्धः॥ मारोन्माद्मद्स्खलन्मुदुगिरामालोलकाञ्च्युच्छ्यस न्नीवीविद्दलथमानचीनसिचयान्ताविर्नितम्बत्विषाम् २८

पुनः किम्भूतानां विश्रंसन् स्खलन् यः केशपाशस्तस्मात्पर्यः इयद्यद्विकसितं पुष्पं तस्माग्रलन्ती या माध्वी पुष्परसः तशात्यन्तास को यश्चश्चरीको समरस्तस्य समृदेन मुहुवीरं वारं संसेवितानाम्। पुनः किम्भूवानां मारेति।

कामकतोन्मादेन या मसता तया स्खलन्ती अस्पष्टा सृद्धी कोम-ला मनोहरा गीवीणी यासी तास्तथा तासाम् उन्मादमदी शृक्षार-विशेषी, तदुक्त श्रुक्षारतिलके—

श्वासप्ररोदनोत्कम्पैर्वषुधालोकनैरपि। व्यापारो जायते यत्र स उनमादः स्मृतो यथा।

पवं मदस्यापिलक्षणं बोद्धन्यमिति के चित् पुतःकोडशीनाम् आलीला चञ्चला या काञ्चीरसना तया उच्छूसन्ती दढा भवन्ती या नीवी ब्रह्मप्रत्थिः "नीवी स्त्रीवसनप्रन्थां"विति कोषात् तया वि-सुधमानं चीनसिचयं चीनदेशोत्पन्नं सुसम्बद्धां तस्यान्ते मध्ये आविः प्रकटा नितम्बद्धियः नितम्बक्धन्तियीसां तास्तथा तासाम् ॥ २८॥ स्खलितेति ।

स्वितिलेलितपादाम्भोजमन्दाभिघात कृषितमणितुलाकोखाऽकुबाशामुखानाम् ॥ चलद्घरसुधानां कुड्मलत्पक्ष्मलाक्षि-दृयसरसिरुहाणामुल्लसत्कुण्डलानाम्॥ २९॥

पुनः किंगुतानां स्विलितमनायत्तं लिलतं मनोहरं यत्पादपद्यं त-स्य यो मन्द ईषद्भिघातः पतनं तत्कृतशब्दयुक्तेन मणिमयनूपुरे-णाकुलं शब्दायमानं दिगन्तरं याभिस्तातथातासां पुनः किम्भूता-नां चलत् स्कुरत् अधरदलमोष्ठपत्रं यासां तास्तथा तासां पुनः किम्भूतानां कुद्मलत् मुकुलीमनत् पक्ष्मलम् उत्कृष्टपक्ष्मयुक्तं य-दक्षिक्षयं तदेच पद्य वासां पुनः किम्भूतानाम् देवीप्यमाने कुण्डले यासां तास्तथा तासाम् ॥ २९ ॥

द्राघिष्ठति—

द्वाघिष्ठद्वसनसमीरणाभिताप-प्रम्लानीभवद्रुणोष्ठपल्लवानाम् ॥ नानोपायनविलसत्कराम्बुजाना मालीभिः सततनिषेवितं समन्तात् ॥ ३० ॥

पुनः किम्मृतानां दीर्घो यः इवासवायुस्तेनयोऽभितापः तैन प्र-म्ळानीभवन् रक्तौष्ठपञ्जवो यासां तास्तथा तासां पुनः किम्नृतानां विविधोपायतेन शोसमानानि इस्तकमळानि यासान्तास्तथाः तासाम् ॥ ३०॥

तासामिति-

तासामायतलोलनीलनयनच्याकोश नीलाम्बुज-स्त्रारभः संपरिपूजिताखिलनतुं नानाविलासास्पद्म्॥ तन्सुग्धाननपङ्कजप्रविगलन्माःबीरसास्वादनीं। विश्वाणं प्रणयोत्मद्राक्षिमधुक्तन्मालां मनोहारिणीम् ३१ पुनः कीदशं मुकुन्दं तासां गोपसुन्दरीणाम् आयतं दीर्घ लोलश्च श्चलं नीलं श्यामं यन्नयनं तदेव व्याकोशं नोलिस्कं प्रमुद्धं नीला-म्बुजं तेषां स्निममीलाभिः सम् परिपृजिता अधिकृत्रामंचिता संक-ला तर्जुयस्य स तथा तं पुनः कीदशं विविधिविलासस्यानं पुनः कीदशं तन्मुग्धाननेति तासां यन्मनोहरं मुखं तदेव पद्मसमूहस्त-स्मात् विगलन् स्रवन् यो माध्वीरसो मकरन्दः तमास्वाद्यितुं शिलं यस्याःतां प्रणयेन प्रीत्या उद्गतमदं यदक्षियुगलं सेव भ्रमर-माला पङ्किः तां मनोहारिणीं विभ्राणम् ॥ ३१॥

अधुना परमेश्वरध्यानानन्तरमुपासकामरप्रभृतीनां ध्यानमाह ॥ गोपीगोपेति-

गोपीगोपपश्चनां वहिः स्मरेद्यतोऽस्य गीर्वाणघटाम्॥ वित्तार्थिनी विराश्चित्रिनयनशतमन्युपूर्विकां स्तोञ्चप-राम्॥ ३२॥

अस्य परमेश्वरस्याऽप्रतो गोपीगोपशूनां वहिगींबीणघट-देवसमूहं समरेत् यद्यपि वहिः शब्दयोगे पञ्चमी शापिता तथा-पि शापकसिद्धं न सर्वत्रेति षष्ठीप्रयोगे ऽपि न दोषः कि भूतां वित्तार्थिनी शानार्थिनी वा धनार्थिनी यद्या परमेश्वरचित्तापहरणपरां यद्वा धर्मकाममोक्षार्थिनीम् पुनःकिम्भूताम् विरञ्जिब्धा ईशः शकःतत्त्रमुखां पुनःकिम्भूतां स्तवनपराम् ॥ ३२॥

तद्दक्षिणत इति।

4

5

त्रक्षिणतो सुनिनिकरं दृढधर्मवाञ्छमान्नायपरम् । योगीन्द्रानथ १ष्ठे सुसुक्षमाणान्समाधिना सनकाद्यान् ३३

तस्य परमेश्वरस्य दक्षिणतो दक्षिणभागे तद्वादिन्ति पाठे तेनैव प्रकारेण मुनिनिकरं मुनिसमूहं स्मरित् । की हशामाम्नायपरं वेदाध्ययनपरं पुनःकीहरां निश्चला धर्मवाञ्चला यस्य तं यद्ध मननान् मुनिरित्यभिधानात् एषां धर्मवाञ्चान्त युक्ता तेन मुनिशान्दोऽत्रऋष्युपळक्षक इति तन्न धर्मशान्देनान्त्राऽऽत्मह्णानाभिधानात् ।

तदुक्तं याश्चवत्वयुनः।

अर्थे तु परमें धर्मीययोगनात्मद्श्वनिमिति ।

अधानन्तरं परमे स्वरस्य पश्चाद्धागे सनकाद्यान् योगेश्वरान् सम रेत् किस्मृतन् सोक्षेकपरान् पुनः किभृतान् समाधिनोपविष्ठान् ॥३३॥

सव्यइति-

सन्ये सकान्तानथ ग्रक्षसिद्ध-गन्धवैविद्याघरचारणांश्च । सिकन्नरानप्सरसश्च मुख्याः कामार्थिनो नर्तनगीतवाद्यैः॥ ३४॥

अधानन्तरं देववाममागे सस्त्रीकान् यक्षादीन् स्मरेत् किंभू तान् किन्रसिद्दितान् पुनः किम्भूतान् सर्वनर्तनगीतवाद्यैः करण-भूतैर्वाञ्चितार्थिनः । तथा प्रधानभूता अप्सरसः उर्वशीमुख्याः स्मरेत्॥ ३४॥

शह्वेन्द्रित -

शङ्खेन्दुकुन्द्धवलं सकलागमज्ञं सौदामनीतातिपिशङ्कजटाकलापम् । तत्पादपङ्कजगतामचलाञ्च भक्ति-वाव्छन्तमुज्भिततरान्यसमस्तसङ्गम् ॥ ३५॥

नससि आकारो घातसुतं ब्रह्मपुत्रं स्मरेत् कथंभूतं शङ्कादिव-त् इवेतं निर्मलं पुनः कीरशं संपूर्णागमवेत्तारं पुनः कीरशं-सौदामनी विद्यत्तस्यास्ततिः दीप्तिस्तद्वत् पिशङ्का कपिला या-जटा तस्याः कलापः समुदायो यत्र तं पुनः कीरशं मिकिमिच्छ-न्तं किरभूतां स्थिरां पुनः कीरशम् अत्यन्तपरित्यक्तपरमेश्वरमिश्वः सक्कलसंवन्यम् ॥ ३५ ॥

नानेति ।

ज्ञानाविषश्चातिगणान्वितसप्तराग ज्ञामश्रयीगतमनोहरमूर्च्छनाभिः।

# संप्रीणयन्तमुदिताभिरमुं महत्याः कर्वे सिविन्तयेनभासि घातृसुतं मुनीन्द्रम् ॥ ३६ ॥

पुनः कीदशम् अमुं नानाप्रकारः षट्त्रिसद्भेदात्मको यः श्रुतिगणः नादसमूहस्तेनान्विता ये सप्त रागाः तिषाद्र्षमगान्धा-रषङ्जमध्यमध्वतपञ्चमाख्याः स्वराः तत्र त्रयाणां प्रामाणां समाहारो प्रामत्रयी तत्र प्रामत्रय्यां गताः प्राप्ताः या मुर्छनाः मनोह-रा पकाविशतिप्रकाराः ताभिः सम्प्रीणयन्तम्।

संसद्ध्वरास्त्रयो प्रामा मुर्छनास्त्वेकविद्यातिः। संमुर्छितः स्वरो यत्र रागतां प्रतिपद्यते । मुर्छनामिति तां प्राहुः कवयो प्रामसम्भवाम्। किभूताभिः महत्या सप्ततन्त्रीयुक्तया नारद्वीणया उद्दिताभि-रुद्रताभिः॥ ३६॥

अधुना प्रकृतमुपसंहरन् आत्मपूजाक्रममाह— इतीत्यादिना ।

इति ध्यात्वाऽऽत्मानं पदुविद्याद्धीर्नन्द्तनयं-पुरो बुद्धेवाऽघ्येप्रभृतिभिर्गनम्योपहृतिभिः। यजेद्भूयो भत्त्या स्ववपुषि वहिष्ठैश्चविभवे-र्विधानं तद्ब्यो वयमतुलसांनिध्यक्कद्थ ॥ ३७॥

इति पूर्वोक्तव्यानप्रकारेण पट्टाविशदधीः समर्था विचारक्षमा अथ च निर्मेळा प्रवंभूता बुद्धिर्यस्य स तथा आक्षमा निर्देश्वरं गोपाळकृष्णरूपं ध्यात्वा आत्मनन्दतनयथोरभेई
चिन्तयित्वा पुरः प्रथमतो बुद्धीन मनसैवा ऽर्धप्रभृतिभिः अर्धपाः
धादिःमिरुपद्दतिभिरानिन्दितोपचारैः यथोपदेशं पूज्येत् ।
त्रिपाठिनस्तु अभिनन्धेतिपाठे भृत्वा पूज्येदित्यर्थमाहुः ।
भूयः पुनरपि स्वशरीरे साक्षाद्वाद्योपचारैर्रुव्यादिभिः पूजथेत अथानन्तरं तद्विधानं चिरुष्ठविभवार्चनप्रकारं वयं ब्रूमः ।
कीदशं परमेश्वरात्यन्तसान्निध्यदातारम् ॥ ३७ ॥
शक्षुपूरणविधि दर्शयति—

आरचय्येति-

आर्चय्य भुवि गोमपाम्भसा । स्थिपिडलं निजमसुत्र विष्टरम् । न्यस्य तत्र विहितास्पदोऽम्भसा-शङ्कमस्त्रमतुना विशोधयेत् ॥ ३८॥

भुवि पृथिव्यां स्थाण्डलं पूजास्थलं गोमयसहितेन जलेना-55रचय्य उपालिप्य अमुत्र स्थिण्डले निजं स्वीयं विष्टरमासनं वस्त-कम्बलादिकं न्यस्य संस्थाप्य तत्र विष्टरे विहितास्पदः कृतासनो जलेन शङ्कमस्त्रमनुना मुलमन्त्रास्त्रमन्त्रेण अस्त्रायफडितिमन्त्रेण वा प्रलेपयेत्॥ ३८॥

तत्र गन्धसुमनोत्त्वतानथो । निक्षिपेद्घृद्यमन्त्रमुच्चरम् । पुरयेद्विमलपाथसा सुधी-रक्षरैः प्रतिगतैः द्विरोन्तकैः ॥ ३९॥

वामभागकृतविद्वमण्डलाधारके शङ्के सुधीः सुबुद्धिसाधकः हृदयमन्त्रं मूलमन्त्रमेव हृदयमन्त्रं केवलं हृदयाय नमः इति वा उद्याय गन्धपुष्पयवतण्डलान्निक्षिपेत् तथा विमलपाधसा निर्मलकालेन पूर्येत् मन्त्रमाह प्रतिगतिरिति प्रतिलोमगतैः प्रतिलोमपितेन पितिकाम्पितिकाक्षरैः क्षकाराधैरकारान्तैः शिरोन्तकैः सविनदुकैः विन्द्रन्तकैरिति लघुदीपिकाकारः स्वाहान्तैरिति विद्याधराचार्थः विकायस्वाहेत्यन्तैरिति त्रिपाठिनः॥ ३९॥

पोठेति।

पीठशङ्खसिलिलेषु मन्त्रविद् । बह्वियासरिनशाकृतां क्रमाद । मण्डलानि विषक्रअवोक्षरै-रचेषेबद्नपूर्वदीपितैः ॥ ४० ॥ पीठे शक्के सिलले च यथाक्रमं विह्निस्येचनद्राणां मण्डलानि विषं मकारः कंशिरस्तत्र न्यस्यमानोऽकारः श्रवःश्रोत्रं तत्र न्यस्यमान-उकार एभिरक्षरैर्मन्त्रविद्धपासकः क्रमेण पूजयेत कीहरौः वदनपू-वंदीपितैः वदनपूर्वे शिरासि न्यस्यमानम् अंविन्दुरिति यावत् तेन दीपितैः सानुस्वारैरित्यर्थः । प्रयोगस्तु मं विह्निण्डलाय दशक-लात्मने नमः अं अर्कमण्डलाय द्वादशकलात्मने नमः उं सोमम-ण्डलायषोडशकलात्मने नमः॥ ४०॥

तत्र तीर्थाते—

40

तन्न तिथिमनुना ऽभिवाहयेत्। तिथिमुष्णरुचिमण्डलात्तः। स्वीयहत्कमलतो हरिं तथा-गालिनीं च शिखया प्रदर्शयेत्॥ ४१॥

तत्र शङ्कजले वश्यमाणतीर्थमन्त्रेण सूर्यमण्डलतीर्थमावाहयेत् तथा ततः स्वीयद्वत्पद्मात् कृष्णमावाहयेत् अनन्तरं शिखाम-न्त्रेण वश्यमाणां गालिनीं मुद्रां प्रदर्शयेत् चकारात् धेनुमुद्रां च, (वामहस्ततले दक्षिणतर्जन्या ताडनं प्रवोधनम् )॥ ४१॥

तज्जलमिति-

तज्जलं नयनमन्त्रवीचितं । वर्मणा समवगुण्ट्य दोर्युजा ॥ मूलमन्त्रसक्तिकृतं न्यसे-द्क्षकेश्च कलयेहिशोऽस्त्रतः ॥ ४२॥

तज्जलं शहुजलं चौषडिति नयनमन्त्रेण चीक्षितं यत्र नयनमन्त्रः सम्भवति तत्रैव नयनमन्त्रेण वीक्षणमिति त्रिपाठिनः वर्मणा द्वमिति कवचमन्त्रेणा ऽवगुण्ठय मूलमन्त्रसकलीकृतं मूलमन्त्राङ्गसम्बद्ध म्। एतस्यैव विवरणं न्यसेदिति।

वेवताङ्गे वडङ्गानां न्यासः स्यात् सक्छीकृतिरिति रुद्रघरः। 📈 यहाः मूलमन्त्रभ्यानेन सदैवतमिति त्रिपाठिनः अङ्गकेश्चन्यसे- विति मुलमन्त्रस्य षडक्षन्यासङ्कुर्यादित्यर्थः अनन्तरं शङ्कस्य दश विशः अस्त्रमन्त्रेण छोटिकया ब्यायात् ॥ ४२ ॥

अक्षइत्यादि ।

अज्ञतादियुतमञ्युतीकृतम् । संस्थ्यान् जपतु मन्त्रमष्ट्राः । किं च न क्षिपतु वर्ष्ट्रनीजले-प्रोक्षयेत्रिजततुं ततोऽम्युना ॥ ४३॥

तज्जलम् अभग्नतण्डलचन्दनपुष्पसिहतं विष्णुस्वरूपतां नीतं स्पृशन् मूलमन्त्रमष्टकृत्वो ज्ञपेत् अनन्तरम् अर्धजलस्य किञ्चित् स्वदक्षिणभागस्थापितवर्द्धनीजले प्रोक्षणीयपात्रजले निक्षिपेत्, तदुक्तम्—

वक्षिणे प्रोक्षणीपात्रमावायोऽद्धिः प्रपृतयेत् । किञ्चिद्दर्श्यम्बु संगृद्ध प्रोक्षण्यस्मासे योजयेविति ॥

ततस्तदनन्तरम् अर्घपात्रज्ञलेन वारत्रयं निजशरीरं प्रोक्षयेत्। वर्द्धनीघटजलेनेति विद्याधराचार्य्याः ॥ ४३ ॥

त्रिरिति ।

त्रिः करेण मनुनाऽखिलं तथा-साधनं कुसुमचन्दनादिकम्। शङ्खपुरणविधिः समीरितो-गुप्त एष यजनामगीरिह् ॥ ४४ ॥

तथा मूलमन्त्रेण दक्षहरतेन पुष्पचन्दनादिकं पूजीपकरणद्वव्यं चारत्रयं प्रोक्षयेत्।

उपसंहरति शङ्घेति।

पष शङ्खपूरणप्रकारः समीरितः उत्तः । कीद्रशः इह आगम-शास्त्रे यज्ञवात्रणीः प्रथमविधाने यः श्रेष्ठतरः ॥ ४४ ॥ अधुना तीर्थमन्त्रं दर्शयति । गङ्गेचेति-

गक्ने च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति
नर्भदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्सिन्धिं कुरु॥४५॥
एष तीर्थमनुप्रोक्तो दुरितौघनिवारणः
कानिष्ठाङ्गुष्ठकौ सक्तौ करयोरितरेतरम्॥ ४६॥
तर्जनीमध्यमानामाः संहता सुग्रसक्षिताः।
सुद्रैषा गालिनी प्रोक्ता श्रद्धस्योपरि चालिता॥४०॥

एषतीथीवाहनमन्त्रः कथितः दुरितेति पापसमूहविनाशकः॥ अधुना गालिनी मुद्राया लक्षणमाह— कनिष्ठेत्यादिना।

हस्तयोरन्योन्यकिनष्ठाङ्गुष्ठकौ सम्बन्धौ तथा तर्जनीमध्य-मानामिकाः संहताः कृत्वा भुग्नाः किञ्चिदाङ्गञ्चिताः परस्परसंस-काः कार्यो इत्यर्थः एवं च सति एषा गालिनी मुद्रा प्रोक्ताशङ्ख्यौ परि चालिता सती देवताप्रीति सम्पादयतीत्यर्थः ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७॥

अधुना स्वदेहे पीठपूजाक्रममाह—

अधेत्यांदि-

ध्यथं मूर्द्धिन मूलचक्रमध्ये । निजनाथान् गणनायकं समर्च्ये । न्यसनक्रमतश्च पीठमन्त्रे-जिलगन्धाक्षतपुष्पधूपदिषैः ॥ ४८॥

अथानन्तरं मूर्ज्ञनि स्वकीयशिरसि मूलेचक्रमध्ये मूलाधार-चक्रे यथाक्रमं स्वनायान् स्वगुक्तन् गणपति च पूर्वायत्वा पूर्वी-क्रन्यासक्रमेण पीठमन्त्रराधारशक्तिमारभ्य पीठमन्त्रान्तं तज्ञनमन्त्रे-जलगन्धाक्षतपुष्पधूपदीपैः स्वशरीरे पीठपूजनं क्र्यात्॥ ४८॥

प्रयजेदथमूलमन्त्रतेजो निजमुले हृदये भ्रुवोश्च मध्ये। त्रितयं स्मरतः स्मरेत्तदेकी— कृतमानन्द्घनं तडिञ्जताभम् ॥ ४९ ॥

्षिथान्तरं तन्मूलाधारहृद्यभूमध्यगततेजस्त्रितयं मूलमन्त्रा-दमकं प्रं ज्योतिः समरतः कामवीजेन क्षीमित्यनेनैकीभूतं चिन्त-यत् कीदशम् आनन्दघनं चिदानन्दम् पुनः कीदशम् विद्यत्प्रसम्॥४९॥ तचेजोक्षेरिति-

तत्तेजोङ्गेः सावयवीकृत्यविभृत्या-यङ्गान्तं विन्यस्य यजेदासनपूर्वैः । भूषान्तैर्भूयो जलगन्धादिभिरची क्रुयोद् भृत्यायङ्गविधानावाधि मन्त्री ॥ ५० ॥

तद्वेकीकृतं तेजः पञ्चाङ्गः सावयवीकृत्य शरीरयुक्तं सभ्पाद्य तत्रं विभृत्यायङ्गान्तं विभृतिपञ्जरमारभ्याङ्गन्यासपर्यन्तं स्वश्रीरे विन्यस्य आसनादिभृषान्तैष्यचारैर्वेवंपूजयेत् भूयः पु नरपि जलगन्धादिभिविभृतिपञ्जरमृतिपञ्जरकरस्यस्यस्यि स्थातिदशा पञ्चाङ्गन्यासस्थानेषु न्यासक्रमेणैव तन्मन्त्ररेव पूजयेत्॥ ५०॥

भूयइति-

भूयो वेणुं वदनस्थं वक्षोदेशे वनमालाम् । वक्षोजोर्ड प्रयजेच्च श्रीवत्सं कौस्तुभरत्नम्॥५१॥

भूयः पुनरपि मुखस्यं वेणुं पूजयेत् दृदये च वनमालां कण्ठ-मारभ्य पादद्वयमवलम्बिनी पत्रपुष्पमयी मालाम्।

तदुक्तं—

कण्डमारभ्य या तिष्ठेत् पादष्ठयविलम्बिनी । पत्रपुष्पमयी माला वनमालाप्रकीर्त्तितेति । स्तनस्योपरि श्रीवरसं कौस्तुभं च पुजयेत् ॥ ५१ ॥

श्रीखण्डनिःस्यन्दर्विचर्चिताङ्गोः मृलेन भालादिष्ठ चित्रकानि ।

## लिख्यादथो पञ्जरमूर्तिमन्त्र-रनामया दीपशिखाकृतीनि ॥ ५२ ॥

अधानन्तरं मूलमन्त्रेण चन्दनपङ्गलिप्ताङ्गः पूजक एव लला दादिषु मूर्तिपञ्जरन्यासस्थानेषु चित्रकाणितिलकानि दीपिशिखा-काराणि अनामिकया मूर्तिपञ्जरमन्त्रैः अ ॐ केशवधातुभ्यां नस् इत्यादिना द्वादशमूर्तिभिर्लिख्यात्कुर्यादित्यर्थः॥ ५२॥

अधुना पुष्पाञ्जलिविधि दर्शयति-पुष्पाञ्जलिमिति ।

पुष्पाञ्चिति वितनुयाद्य पञ्चकृत्वोमूलन पाद्युगले तुलसीष्ठयेन ।
मध्ये ह्यारियुगलेन च मूद्धि पद्मबन्द्रेन षड्भिरपि सर्वतनौ च सर्वैः ॥ ५३॥

अथानन्तरं पश्चकृत्वः पश्चवारान् मूलमन्त्रेण पुष्पाञ्चलि वि-तनुयात् तुलसीह्रयेन श्वेतकृष्णतुलसीद्वयेन पादयुगले क्रमेण-दक्षिणवामपादयोरित्यञ्जलिद्वयं मध्ये हृदि ह्यारियुगलेन श्वेतरक-करवीराभ्यामित्येकोञ्जलिः मूद्भिष्पाद्वयेन श्वेतरक्षप्राभ्याम् इत्य-प्रतेऽञ्जलिः सर्वतनौ सर्वेश्च षड्भिरपि तुलसीद्वयक्ररवीरद्वयप्रा-द्वयैश्वाञ्जलि तनुयादिति पश्चमोऽञ्जलिः॥ ५३॥

अधुना इवेतकष्णतुलस्यादीनां प्रदानविभागं दर्शयति इवेतानीति ।

्रवेतानि दक्षभागे सितचन्दनपङ्किलानि क्रसुमानि-रक्तानि वामुभागे ऽरुणचन्दनपङ्कसिक्तानि॥ ५४॥

इवेतानि तुलस्यादीनि पुष्पाणि श्वेतचन्दनपङ्गयुक्तानि दक्षि-णविभागे देयानि रक्तानि तुलस्यादीनि रक्तचन्दनपङ्गयुक्तानि-ब्रामविभागे देयानि॥ ५४॥

उपचारं देशयति—

तहिति।

तक्वच्च धूपदीपी समर्प्य धिनुयात्सुधारसैःकृष्णम् मुखवासायं दत्वा समर्चयेत्साधुगन्धारौः॥ ५५॥ M

धूपदीपी समर्प्य सुधारसैब्रह्मरन्ध्रस्थितशशाङ्कविम्बगालितास्-तद्भवैधितुयात् प्रीणयेत् सुधारसैर्मन्त्रकृतजलैरिति रुद्रध्यः । श्रीकृष्णं प्रीणयेत् अनन्तरं मुखवासाद्यं गन्धवटिकां दत्वा गन्धपुन ध्यैः पूजयेत् ॥ ५५ ॥

ताम्बूलेति।

नाम्बूलगीतनर्तनवायैः सन्तोष्य चुलुकसल्लिन॥ ब्रह्माप्रणाख्यमतुना क्रुपत्स्वात्मार्पणं मन्त्री ॥५६॥

ततस्तद्नन्तरं मन्त्री साधकः उपासकः ताम्बूलगीतादिभिः श्रीकृष्णं परितोष्य चुलुकोदकेनं ब्रह्मपर्णमन्त्रेण वर्ध्यमाणस्वा-रमसर्पणंकुर्योदित्यर्थः॥ ५६॥

अयाशकं प्रत्याह

अय वेति।

अथ का संकुचितधियामयं विधिमृत्तिपञ्जरारन्धः ॥ यद्यष्टादकारितिना सार्णपदाङ्गैश्च वेणुपुर्वैः प्रोक्तः॥५७॥

अद्य वा मन्द्यतीनां पूजकानां पूजाप्रकारो मृत्तिपञ्जरादि।सि-रुक्त इयं दशाक्षरण पूजा, अष्टादशाक्षरपूजामाद्य यद्यष्टादशाक्षर-मन्त्रण पूजा तदा कचमुविललाटादिस्थानेषु मन्त्राक्षरन्यासपदः पञ्जाक्षन्यासैवेण्वादिभिक्ष प्रोक्तः॥ ५७॥

जपविधि दुरीयति— समसकेति॥

सुमसन्नम्थ नन्द्रतमूजं भावयन् जपतु मन्त्रमनन्यः ॥ सार्थेसंस्मृतियथाविधिसंख्या-पूर्णेऽसुयमनं विद्धीत ॥ ५८ ॥

अथानन्तरं भन्त्राधिस्मरणपूर्वकं मुलमन्त्रं जगतु किङ्कुवैन सु-प्रसन्नं पूर्वोककपम् आत्मिभनं कृष्णं हृदि भावयन् पुनः किस्भू-तः अनन्यस्तत्यरः यथोक्तजपसंख्यापूरणं सति असुयमनं प्राणाया-म कुर्यात् जपारम्भे चात्रविद्याधराचार्यः वाह्यपुजाराक्ती आत्म-पूजानन्तरं जपं कुर्यात् राकौ तु पूजानन्तरमित्याह ॥ ५८॥

प्रयोगपूर्वकृत्यमाह—

प्रणवाते ।

प्रणवपुटितं वीजञ्जप्तवादातं सहिताष्टकं निजगुरुमुखादात्तान् योगान्युनक्तु महामतिः॥ सदमृतचिदानन्दात्माऽथोजपञ्च समापये

दितिजपविधिः सम्यक् प्रोक्तो मनुद्रितयाश्रिताः॥५९॥

कामवीजं प्रणवपुटितं सहिताष्टकं शतमधोत्तरशतं जुन्त्वा नि-जगुरुमुखात्प्राप्तान्योगान् आत्मपरदेवतासमावेशळक्षणान् अष्टम-पटळे वस्यमाणान्महामतिर्युनक्त करोतु

प्रकृतसपुरांहराति-

अनस्तरं सद्युतचिद्दानन्दात्मा ऽधुजपं समापेयत् इत्यनेन प्रका-रेण मनुष्टितयाभितः वशासरग्रायसम्बद्धाभितः पूजाप्रकारः सः सम्यक् प्रकारेणोक्तः॥ ५९॥

य इति।

य इमं अजते विधि नरो अविताऽसौ द्यितः शरीरियाम् ॥ अपियाक्कमनेकमान्द्रः परमं ते समुपैति तन्महः ॥ ६० ॥ इति श्रीकेशवभद्याचार्यविराचितायां-कमदीपिकायान्तृतीयः परुठः ॥ ३ ॥ यो नहीं मनुष्य इमं पूजायकारं सेवतेऽसी शरीरिणां घ ह्यमी मुख्यित तदा सप्स्वतीलक्ष्म्योरावासो भविता अन्ते दे-हपातानन्तरं तेजः समुपैति तकूपो भवतीत्यर्थः॥ ६०॥

इति श्रीकेशवक।स्मीर्थाचार्यप्रवर्गवस्त्रिसक्रमकीपिकाविषरणः सुतीयः परकः॥ ३ ॥

अथ मन्त्रजपादौ दीक्षितस्यैवाधिकारः तदुक्तमागमान्तरे— विज्ञानमनुपेतानां स्वकर्माध्ययनादिषु । यथाधिकारो नास्तीह स्याद्योपनयनादनु ॥ तथात्रादीक्षितानां तु मन्त्रे देवार्चनादिषु । ना अधिकारोस्त्यतः कुर्यादात्मानं शिवसंस्कृतम् ॥ इत्यतो मन्त्रजपप्रधानाङ्गभूतां दीक्षांकथयामीत्याह । कथ्यत इति ।

कथ्यते सपदि मन्त्रवर्धयोः साधनं सकलसिद्धिसाधनम् । यक्ष्याय सुनयो महीयसीं सिद्धिमीयुरिह नारदादयः ॥ १॥

सपित सांवतं मनुवर्ययोः दशाक्षराष्टादशाक्षरयोः साध्यते साध्यते साध्यते साध्यते साध्यते किहरां सकलफलसाधनं यत् कर्ता नाय्वाक्यो मुनयः महती सिद्धिम् इष्ट जगति अप्रतिकृतः॥ १॥

दक्षिाया गुरुसाध्यत्वादादी गुरुलक्षणमाह—

### विप्रमिति।

विषं प्रध्वस्तकामप्रभातिरिप्रवानिर्मलाङ्गं गारिष्ठां भक्ति कृष्णाङ्घिवङ्केष्ठयुगलरजोरागिणीः मुद्धहन्तम् ॥ वेत्तारम्बेदकात्स्राणमाविमलपथां सम्मतं सत्सुदान्तं थियां यः संविविस्सुः प्रणततनुसत्ता देशिकं संश्रयेत॥२॥ योविद्यां संविवित्सुर्मन्त्रं सम्यक् कातुमिड्छति स एता-एशं देशिकं गुरुं संश्रयेत् सेवेत कीटशं वित्रं ब्राह्मणजातं उप् देशे श्रवियादेरनिधकारात् पुनः कीहशं प्रकर्षेण दूरीभूता कामा-धरिषड्वगंघटा तथा पूतं शरीरं यस्य तथा तं कामकोधा लोम मीहौ मदमत्सरौ एते रिपवः कामादयः लोभाष्ट्रपहतचित्तस्य निर् न्तरं प्रत्यवायोत्पत्या सेव्यत्वाभावात् पुनः कीहशं श्रीकृष्णचरण् कमलयुगले यं द्रजस्तत्ररागयुक्ताम् आतिशयितां भक्ति धारयन्तम् अमकस्य पुरुषार्थानवातः पुनः कीहशं वेदशास्त्रागमसम्बन्धिवम-लमार्गाणां बातारम् अन्यथा आगमशास्त्रविचारानुपप्तेःपुनः कीहशं सत्सुजनेषु मध्ये सम्मतं सज्जनत्वेन प्रसिद्धम् अन्यथा खलत्वात् श्रुश्र्षानहंत्वात्सच्छब्दार्थं पवनस्यात् पुनः किम्भून्तं दान्तं वशी-कृतोन्द्रियम् अवशीकृतेन्द्रियस्य देवतापराङ्मुखत्वात् कीहशः प्रण-तानम्रा विनीतातनुः कायोमनो हृदयम् च यस्य स तथा अत्रा-ऽधिकं भत्रकृतशारदातिलकेऽवगन्तव्यम्॥ २॥

गुरुसेवाप्रकारमाह— सन्तोषयेदिति ।

सन्तोषयेदकुदिकाईतरान्तरात्माः तं स्वैधेनैख्य वषुषाप्यनुकूलवागया ॥ अब्दन्नयङ्कमलनामधियाऽतिधीर स्तुष्टै विवक्षतु गुरावथमन्त्रदीक्षाम् ॥ ३॥

अथानन्तरम् उक्तलक्षणं गुरुं वत्सरत्रयं पद्मनामबुद्धाः सन्तोषयेत् कैः स्वीयद्वव्यैः तथा शरीरेण तथा प्रियन्वनेन कीडशः सुधीरः पण्डितः पुनः कीडशः अवकोऽतिहिन्छो अन्त-रात्मा अन्तःकरणं यस्य स तथा अथानन्तरं तुष्टे गुरै। मन्त्रदीक्षां विवक्षतु वक्तुमिञ्छतु शिष्यप्य यस्त्वन्यत्रोक्तमः।

एकाब्देन भवेदियोगवेद्द्द्रयान्तृपः। भवेद्द्रवयेर्वैदयः सुद्रो वर्षेचतुष्ट्रयाः॥ इति॥ तदस्यन्तपरिशालितविषयम्॥

अन्यथात् ।

त्रिषु वर्षेषु विप्रस्य पड्वर्षेषु नृपस्य च। विशोनवसुवर्षेषु परीक्षेतेतिशस्यते। समास्विपद्वादशासुतेषां येवृष्लादयः।

इति बोद्धव्यं।

विद्यितनक्षत्रादिकं मत्कत्शारदातिलकोदृषोते बोद्यव्यम् ॥३॥ कळावत्यादिमेदेन दीक्षाया बहुविधत्वात् मया पुनरप्रप्रयु सारोक्ता कियावती दक्षिव सङ्क्षेपण प्रदर्शते इत्याह-

प्रपञ्चसारेति।

प्रपञ्चसारप्राथिता तु दीक्षा संस्मार्थते संपातिसर्वसिद्धै॥ ऋते यया सन्ततजापिनोऽपि सिद्धिं न वै दास्यति मन्त्रपूगः॥ ४॥

सम्प्रति दीक्षा क्रियावती संस्मार्यते तस्याः समरणमार्थ कि यते नतु सम्यगिभधीयते अत्र हेतुः यतः प्रपञ्जसारे विविच्यो का, किमर्थमभिधीयते सर्वेषां फलानां प्राप्त्ये यया दीक्षया विना सर्ववाजपकर्तुः पुरुषस्य मन्त्रसमूदः फलं यस्मान्नददाति ।

यवाइः।

मन्त्रवर्गानुसारेण साक्षात्कृत्येष्टवेवताम् गुरुश्चेद्बोधयोच्छम्यं मन्त्रदक्षिति सोच्यत इति॥ ४॥

अथ शोधितशालादिस्थाने मण्डपपूर्वकृत्यं वास्तुबालमाह — अथोति ।

अथ पुरोविदधील भुवः स्थली मधि यथाविधि बास्तुवलिबुधः॥

# अचलदो।मैतमञ्ज तु मण्डपं मञ्जूणवेदिकमारचयेत्ततः ॥ ५॥

अथानन्तरं प्रथमं भुवः स्थलांमधि पृथिव्यामुपरि यथावि-धि यथांकप्रकारण वास्तुवलि बुधो दद्यात् अत्र वलिदानादि-विधिश्च मत्कृतशारदातिलकोद्द्योते बोद्धव्यः ततस्तदन्तरम् अत्र संस्कृतभूमौ मण्डपं कुर्यात् कीदशम् अचलदोर्मितं सप्तहस्तपरिमितं तु शब्दो अनुकसमुख्यार्थः । तेन पञ्चहस्तपरिमितं नवहस्त-मितं चेति बोद्धव्यं पुनः कीदशं मस्णवेदिकं चिकणवेदिकम् उत्क्र-प्रवेदिकमित्यर्थः॥ ५॥

त्रिगुणति ।

त्रिगुणतन्तुयुजा कुशमालया परिवृतंत्रकृतिध्वजभूषितं ॥ मुख्चतुष्कपयस्तरुतोरणं सित्वितानविराजितमुज्ज्वलम् ॥ ६॥

पुनः कीहरां कुरामालयावेष्टितं किम्भूतया श्वेतरकर्यामवर्णतः न्तुयुक्तया यद्वा त्रिगुणीकृतस्त्रयुक्तया पुनः कीहराम् अष्टभिष्वजैः शोभितं मकृतिरष्टसंख्या पुनःकीहरां मुख्यतुष्के द्वारचतुष्ट्ये प्यस्त्रक्षभः क्षीरवृक्षः तोरणं वहिद्वीरं यत्र ताहरां क्षीरवृक्षास्तुः अद्भवत्थादुम्बरप्रक्षन्ययोधाच्याः (पुनः कीहरां शुम्रचन्द्रातपेनशो-भितं) पुनः कीहरांमुज्यलंनिर्मलम् ॥६॥

कुण्डविधिमाह—

वस्विति।

बसुत्रिगुणिताङ्गलपमितखाततारायतं वसोर्वसुपतेरथो कङ्गभिषिष्णयमस्मिन् बुधः करोतुवसुमेखलंबसुगणाद्वेकोग्रं प्रती च्यवस्थितगजाधरप्रतिमयोनिसंलक्षितम् ॥ ७॥ अधानन्तस्य अस्मिन् मण्डपेड्यः वसोवहिधिणयं कुण्डं करोतु कीहरां वसुरष्टसंख्या अष्टीवसवः इति प्रसिद्धः तेषां व-स्तां त्रिगुणानि चतुर्विशाङ्कुलानि तेः प्रमितं तत्प्रमाणं-सातस्यगत्तेस्य उच्चत्वंविस्तारश्च यत्र ताहरां कुत्र वसुपतेः कुवेरस्य कंकुभिविशि उत्तरस्यां पुनः कीहरां वसुमेखलम् अत्र वसुत्राव्वेन अग्निक्वयते सचगाईपत्याहवनीयेत्यादिशिविधः पुनः कीहरां वसुग-णाईकोणं चतुष्कोणं पुनः कीहरां पश्चिमिदिश्यवस्थितं गजोऽष्ट-सहराहादशाङ्कुलायामा या योनिस्तया भूषितं न्तदुक्तं—

द्वादशाङ्कालिकपत्वाद्योनिः स्यादद्वादशाङ्कालिरिति । अपरोऽत्राविशेषः शारदातिलकतोऽवगन्तन्यः॥ ७॥ अधुनाराशिमण्डलविधिदशैयति । तत इति ।

ततोमण्डपेगव्यग्नधाम्बुसिक्ते लिखेन्मण्डलं सम्यगष्टच्छद्द्वम् ॥ सवृत्तत्रयंराशिपीठाघिङ्वीथि चतुर्कारशोभोपशोभासयुक्तम् ॥ ८॥

ततोमण्डपानन्तरम् अस्मिन् मण्डपेसम्यक्यथोक्तप्रकारे णमण्डलंलिखेत् गव्यैः पञ्चगव्यैः शारदाति-कीहरो लकोक्तवैष्णवगन्धाष्टकजलेनप्रोक्षिते कीदशम् अष्टदलप्यसहितं पुनः कीदशं वृत्तत्रयसहितं पुनः राशयोमेषादयः ळसस्थापनस्थानंतस्याङ्घिपीठपात्रचतुष्टयं चतस्रोवीथयः त्वारिद्वाराणिशोभाउपशोभा असंकोणम् एतैर्युक्तम् अयमर्थः साः ई हस्तद्वयप्रमाणनसमंचतुरस्रम्भूभागंपरिष्कृत्यतत्र पूर्वापरायतानि-सप्तदशस्त्राणिपातयेत् एवंसतिषद्पञ्चाशदुत्तरं द्विशतंकोष्ठानां-भवति तत्र कोष्ठविमागोमध्येषीडशभिः कोष्ठैर्द्वतत्रयान्वितं ( तत्रचपद्मोपरिशिष्टेपीठंतद्क्षंचिलकेत् ) तद्वहि-पदांलिखेत् रष्टाधिकचत्वारिंशताद्वादशराशीन् लिखेत् तद्वहिः षटिंशिशताः पीठं पीठाङ्गञ्चलिखते ( तद्वहिरशीतिभिः पदैक्षिकेत् ) अत्रेदं बो-ख्व्यं प्रमस्यवलाग्रस्थं हत्तं वीठशक्तिश्चपतयो मेध्ये पूर्वदक्षिणपश्चि-मोचरंसुअचतुष्ट्यंद्यात् अनन्तरंद्वाद्शाधिकै। शतपदेवारशोसोपः

शोशाकोणानिविलिखेत् तत्रसंवस्यादिशिष्ठारंषद्पष् ॥ (तत्रप्रकार्धः वाद्यपद्भिगतमध्यकोष्ठद्वयमिति-द्वादस्यकिस्मन्स्रोगकोष्ठ्ववुष्टयेनैकाशोभाभवति तत्रबाद्यपद्भिगतमध्यकोष्ठद्वयमिति-द्वादस्यकिस्मन्स्रोगकोष्ठ्ववुष्टयेनैकाशोभाभवति तत्रबाद्यपद्भिगतकोष्ठत्रयमितिएवंकोष्ठवतुष्टयेनैकोपशोभाभवति अत्रवाद्यपद्भिगतकोष्ठत्रयमितिएवंकोष्ठवतुष्ट्येनैकोपशोभाभवति अत्रवाद्यपद्भिगतकोष्ठत्रयम्तद्वन्तर्गतपद्भिगतमेकेकोष्ट्रिमेनित्रयाकोष्ठपद्केन कोणमिति एवमपर्रास्मन्मागेऽपिशोमोपशोभाकोणिविवाद्ययानि एवंदिक्चतुष्ट्येऽपिमिलित्वा द्वाद्शान्धिकंश्वास्त्रम्वतिति अत्राज्ञकंशार्यातिलक्षेष्टियम्॥ ८॥

ततो देशिकः स्नानपूर्व विधानं। विधायाऽऽत्मपूजावसानं विधिज्ञः॥ स्ववामाग्रतः शङ्कमण्यद्येपाद्या-चमाद्यानि पात्राणि सम्पूरितानि॥९॥ विधायाऽन्यतः पुष्पगन्धाच्चताचं। करक्षालनं पृष्ठतश्चाऽपि पात्रम्॥ प्रदीपावलीदीपिते सर्वमन्यतः। स्वहरगोचरे साधनं चाऽऽददीतः॥ १०॥

तद्वन्तरं विधिन्नः आगमोक्तमकारनः देशिकी गुरुः स्नानपूर्वकं विधानं स्वगृष्टोकादिष्मानविधिम् आत्मपूजापर्यन्तं समाप्य स्वधानमाम वाद्वाव्यपाद्याचमनीयपात्राणि जलादिस्वच्छद्रव्यैः सम्पूरितानि कृत्वा यथोत्तरं स्थापयित्वा ऽन्यतो दक्षिणभागे पुष्पाणि पूजा सर्वमन्यत् साधनम् उपकरणं स्वदग्गोचरे चक्षुगोचरे प्रदीपश्रेणिविद्याजिते स्थापयेत् अत्राऽपरो विद्यापः श्रीपरमानन्दभक्षाचार्यक्ते प्रपञ्चसार-विद्याणे प्रष्टाः ॥ ९ ॥ १० ॥

वायध्यति-

वायव्याकादीजापर्यम्तम्हर्व-पीटस्योद्यमीस्वी पङ्गिराक्षी ॥ पूज्योऽन्यत्राऽष्याम्विकेयः कराव्जैः । पार्श्वा दन्तं शृण्यभीती द्घानः ॥ ११ ॥

पीडस्य राशिपीठस्य उदक् उत्तरभागे वायव्यकोणादीशानकोण पर्यन्तं गुरुसम्बन्धिनी पङ्किगदौ प्रथमतः पुज्या प्रयोगस्त ॐगुरु-अयोनमः इति अन्यत्र दक्षिणभागे आस्त्रिकेयो गणपतिः पुज्यः की-हशः हस्तपदौः स्वदन्तं ग्रुणिम् अङ्कुशम् असयं दधानः ॥ ११॥

अधुनाकलशस्यापनप्रकारंद्श्यति यतोदेशिक इत्यादिना

आराध्येति।

आहाध्याऽऽधारकात्त्याद्यमरचरणपावध्यथो मध्यभागे। धर्मादीत् बहिरक्षःपवनिशवगतान् दिश्वधर्माद्कांश्र॥ मध्ये शेषाञ्जविम्बन्नितयगुणगणात्मादिकं केशराणां। बह्वेर्मध्येच शक्तीनेव समभियजेत्पीठमन्त्रेण भूषः॥१२॥

अथानन्तरं मण्डलमध्यमागे आधारशक्तिमारम्य कल्पृह्सः पर्यन्तमाराध्य पूजियत्वा पीठन्यासक्रमेण वन्हीति अग्न्यादिः कोणगतान् धर्मादीन् पूर्वादिचतुर्दिश्च अधर्मादीन् तथा मध्ये शेषं पद्मं तथा सूर्यसोमवहीनां विम्वत्रयं द्वादशषोडशदशकला-द्याप्तं मण्डलत्रयं तथा सत्वादिगुणत्रयं तथा ऽऽत्मादिचतुष्टयं पूजियत् अथ केशराणां मध्ये कणिकायां च विमलाद्या नव शक्तीः पूर्वीदिक्रमेण पूजयेत् भूयः पुनरिप पूर्वीकेन पीठमन्त्रेण पीठं पूजिये-दित्यर्थः ॥ १२ ॥

तत इति।

ततः शालीन् मध्येकमलममलांस्तण्डुलवराः
निप न्यस्येहभास्तदुपरि च कूर्चाक्षतयुतान् ॥
न्यसेत्प्रादक्षिण्यात्तदुपरि कृशानोदेश कलाः
यकाराद्यणीया यज्ञतु च सुगन्धादिभिरिमाः॥१३॥
नवन्तरं मध्येकमलं कमलमध्ये शालीन् आहकपरिमिः

तान् तथा ग्रुम्नान् शाल्यष्टमागपरिमितान् तण्डलान् श्रेष्टान्

तदुकं।

शाळीन्वैकर्णिकायांचनिश्चिप्याहकसंमितान्। तण्डळांश्चतदष्टांशान्दर्भैः क्रूचैः प्रविन्यसेदिति।

तदुपरि तण्डुलेपिर कूर्चाक्षतंयुक्तान् दर्भान् विन्यसेत् कुदात्रयंघटितो ब्रह्मप्रन्थिः कूर्चशब्देनोच्यते, कूर्चः कुरामुष्टिरि-तित्रिपाठिनः, तदुपरि कूर्चोपरि कुरानोर्वहेदेश कलः यकारादयो दश्वर्णा आधाः प्रथमा यासान्ताः प्रादक्षिण्येन न्यसेत् तदनन्तरं इमा दश कला गन्धादिभिःपूजयेत्।

ताश्च-

धूम्राचिरूपाज्वलिनीज्वालिनीविस्फुलिङ्गिनी । सुश्रीः सुरूपा कपिलाहब्यवहाकब्यवहेति।

प्रयोगस्तु धूम्राचिषेनम इति॥ १३॥

न्यसेदिति।

न्यसंस्कुम्भं तत्र त्रिगुणितनसम्मन्तुकतितं । जुपस्तारं धूपैः सुपरिमलितं जोङ्गटमयैः । कभागैः कुम्भेऽस्मिन् ठडवसितिभिवेणयुगलैः । तथा न्यस्याऽभ्यच्यस्तिदनु खमणेद्वदिश कलाः॥१४॥

तत्र दशकलामये कूर्चे तारमीकारमुखरन् कुम्मं न्यसेत् कुम्मः स्तु सुवर्णोदिनिर्मितः।

सदुकं।

सीवर्ण राजतं वापि मृन्मयं वा यथोदितम् । श्वाणयेदस्यमन्त्रेण कुम्भं सम्यक् सुरेश्वरीति ।

कीड्यां श्रीवायां त्रिगुणिता लसन्तः शोममाना ये तन्तयः कन्याकार्तितकार्पासस्त्राणि तैः कलितम् अस्त्रमन्त्रेणवेष्टितम् पुनः कीड्यां जोड्डटमयैः कृष्णागुरुपधानेधूपैः सुधूपितं तपनन्तरं सम्पे स्पेर्य द्वादशक्ता अस्तिन्क्रमो न्यस्य अनन्तरं प्र ज्याः कैः वर्णयुगलैः कीदशैः कमाद्येः ककारमकाराष्ट्रेः पुनः कीद-शैः ठडविसितिभिः ठकारडकारावसानैः अयमर्थः अनुलोसपिठ-सककाराधेकैकमक्षरं प्रतिलोमपिठतभकाराधेकैकमक्षरेणसाहितं त-पिन्याविषु द्वादशकलासु संयोज्य न्यासादिकं कार्ये ।

ताश्च—

तपिनीतापिनीधूम्रामरीचि ज्वालिनीहाचिः । सुषुम्णामोगदाावदतावेधिनीधारिणीक्षमेति ।

प्रयोगस्तु कंमंतिपिन्यैनमः सं वं तापिन्यैनम इत्यादिकार्यम् ॥१४॥ प्रविमत्यादि—

एवं संकल्प्याऽग्निमाघाररूपं । भानुं तबत्तुम्मरूपं विधिज्ञः ॥ ज्यस्येत्तस्मिन्नक्षताचैः समेतं । कूर्चे स्वर्णेरत्नवर्षेः प्रदीप्तम् ॥ १५ ॥

एयमनेन प्रकारेणाऽऽधारकपमिनं संकल्प्य तद्वत्कुम्भक्पंभाजुं विचिन्त्य तस्मिन्कुम्भे विधिक्ष आगमोक्तप्रकाराभिक्षः मुलमन्त्रे-पाऽस्रताद्यैः सहितं कूर्चं पूर्वोक्तलक्षणैः सुवर्णरत्नवर्यनेवरत्नैः शो-भितं म्यसेत् ।

त्तुत्तीशैरचेषा ।

पताच नियत्वा समाध्येशकपुणंतिताक्षतम् । नवरतंत्रकृतंत्रमुठेनेववितिक्षिपेदिति ॥ १५॥ अथैति—

अथ कायतायैः चकारादिवर्णे-रकारावसानैः समापुरयेत्तम् ॥ स्वमन्त्रात्रिजापावसानं पर्याभि-गैवा वसगरयेर्जलैः केवलेवां ॥ १६॥ ख्यार्डनन्तरं पीट्रकुम्भयोरैक्यं विचिन्स्य पञ्चाराहर्णे होत् खितायेः प्रजाहात्वरजलेः क्षीरद्भुमत्वक्कायजलेवी सर्वोषयिजलेवी गर्वा प्रयोभिनी पञ्चगन्यवी केवलजलेः कपूँरादिजलेवी तीर्थ जलेवी स्रकारादिवर्णेरकारावसातिविलोगमात्काभिः स्वमन्त्रति-जपावसानं मूलमन्त्रवारमयजपान्तं यथा स्यादेवं पूर्णेत्॥ १६॥

कलश जले शति-

कलशाजनीसिन् वसुयुगसंख्याः।
स्वरगणपूर्वा न्यसतु तथैव ॥
वद्धपकलास्ताः सलिलसुगन्धाः
क्षतसुमनोभिस्तदनु यजेत ॥ १७ ॥

तिसन् कँछराजले उद्धपकलाश्चन्द्रकलाः वसुयुगसँख्याः बोडरासंख्याः स्वरगणपूर्वा अकारादिवर्णपूर्वो न्यसत् तद्धु तदः नन्तरं ताश्चन्द्रकलास्तथैव तेतैव क्रमेण पुष्पाञ्चलिभिः पुजयेत् ।

ताश्च-

अमृतामानदापूषातुष्टिः पुष्टी रतिधूतिः। शाहीनीचन्द्रिका कान्तिज्योतस्नाश्रीः प्रातिरङ्गदाः।

वृणीपूर्णम्हतेति ॥ १७॥

अधुना है स्थाहरात्स्य एकमा ६ —

वदीच्यकुष्ठकुङ्गमाम्बुलोहसज्जटामुरैः॥ सन्नीतमित्युदीरितं हरेः प्रियाष्ट्रगन्धकम् ॥ १८ ॥

उदीन्यम उशीरं कुष्टं कुड्डुमं कम्बुवाला नेश्ववाला लोहः क्र<sup>ुण</sup>ः गुरुः जटया सह सुरा जटामांसो सुरा मासी च पतेः सह याति चन्द्रनमिति हुरैः प्रियकारिगन्धाप्रक्रमुक्तम् ॥ १९ ॥

-SISTEMBLE

#### कार्यति।

काथतीयपरिपृरितीकरे-सीवलोक्य विधिनाऽष्टगन्धकम् ॥' सोमसूर्यशिखिनां पृथक्कलाः। सेचकर्म विनियोजयेकमात् ॥ १९॥

दरे शक्के विधिनाऽऽगमोक्तप्रकारेण मुलमन्त्रेण पूर्वोक्तकाथ - जेलेन परिपूरिते गन्धाष्टकं नमोमन्त्रेण संविलोक्य दत्वा सोम-सूर्यवहीनां कलाः पृथक् समावाद्य सेचकर्म प्राणप्रतिष्ठाकर्म क्रमेण विनियोजयेत् कुर्यात् ॥ १९ ॥

## तद्विति—

तबदाक्षरभवास्तु कादिभि-ष्टादिभिः पुनस्कारजाः कलाः॥ पादिभिमेलिपिजास्तु विन्दुजाः। पादिभिः स्वरगणेन नादजाः॥ २०॥

पूर्वोक्तप्रकारेण आक्षरमवा अकाराक्षरभवा दश कलाः कारिमः ककारादिमिदशिमरक्षरेः सहिताः पुनरुकारजा उकाराक्षर मवा दश कलाः यादिमिदशिमरक्षरेः सहिताः तथा मालिपिजा मकाराक्षरभवा दश कलाः पादिमिदशिमरक्षरेः सहिताः तथा विक्षुजा विन्दुप्रभवाः चतस्रः कलाः षादिमिश्चतुरक्षरेः सहिताः तथा विक्षुजा विन्दुप्रभवाः चतस्रः कलाः षादिमिश्चतुरक्षरेः सहिताः तथा नादजा नादप्रभवाः षोडश कलाः स्वरसमुहेन षोडशिमः स्वरैः सहिताः शङ्कसिळले न्यस्याः।

#### ताश्च-

सृष्टिधृतिः स्मृतिर्मेधाकान्तिर्रुक्मीर्घृतिः स्थिरा । स्थितिः सिद्धिरकारोत्थाः कला द्या समीरिताः। यवा च पालिनी शान्तिरैक्करी रतिकामिके । वरदा हादिनी प्रीतिर्दीर्घा उकारजाः कलाः॥ तीक्ष्णा रौद्री भया विद्रा तन्द्रा श्चत् हृदिनी किया।
इत्कारी चैव मृत्युश्च मकाराक्षरज्ञाः कलाः।
विन्दोरपि चतकः स्युः पीता क्षेताऽरुणाऽसिता ॥
निवृत्तिः सुप्रतिष्ठा च विद्या शान्तिस्त्रथैवच ॥
हरिका दीपिका चैव रेचिका मोचिका परा ॥
सुक्ष्मा सुक्ष्ममता झाना ऽमृता चाऽऽप्यायनी तथा।
व्यापिनी व्योमकपा च अनन्ता नादसम्भवा हति ॥
प्रयोगश्च कं सृष्ट्यैनम इत्यादि ॥ २०॥
समावाहनान्ते इत्यादि ।

समावाहनान्तेऽसुसंस्थापनात्प्राक्। ऋचस्तत्र तत्राऽभिजप्या बुधेन॥ समभ्यच्ये तास्ताः पृथक् तच पाथोऽ-पंयेन्मूलमन्त्रेण कुम्भे यथावत्॥ २१॥

समावाहनस्याऽन्ते ऽसुसंस्थापनात्पाक् प्राणप्रतिष्ठायाः पूर्वे तत्र तत्र स्थाने पण्डितेन धार्याश्चाऽभिजप्याः पठन्याः स्थम्प्यः शङ्काले ऽकारप्रमवककारादिकलावाहनान्तरं पाणप्रतिष्ठायाः पूर्वे ''हुसः शुचिष"दिति ऋचं पठेत् उकारप्रमवटादिकलावाहनान्तरं "प्रतिकृणु"रिति ऋचम्पठेत् मकारादिप्रभवपकारादिकलावाहनान्तरं ''तत्सिवतु"रित्यादि ऋचं पठेत् नादप्रभवतकारादिकलान्तरं ''तत्सिवतु"रित्यादि ऋचं पठेत् अनन्तरं मूलमन्त्रं धाहनामन्तरं ''विष्णोर्थोनि"रित्यादिऋचं पठेत् अनन्तरं मूलमन्त्रं शङ्काले विलोमेन जपेत् तारकलाः पृथगकेकशः यथावत् यथाविधि सम्पूज्य तथा पाथः तच्छक्कोदकं मूलमन्त्रं पठित्या कुम्मे विनिक्षिपेत् ॥ २१ ॥

सहित-

सहकारवोधिपनसस्तवकैः। बातमन्युवछिकलितैः कलशम्॥ विद्धात पुरुषसलतण्डुलके राभिपूर्णयाऽपि शुसचकिकया ॥ २२॥

सहकार आम्रः बोधिरहत्तथः पनसः कण्टक्षिफलवृक्षः पतेषां स्तवकैः पल्लवेः शतमन्युविलक्षिकितिरिन्द्रविश्वविः कलशं कलश्च-मुखं सुरद्भमिया पिदधातु समाच्छादयतु तथा पुष्पादिभिः परिपूर्णया ग्रुभचिकक्या शोममानशरावेण तदुपरि पिदधातु ॥२२॥

अभीति।

अभिवेष्टयेत्तदतु कुम्भमुखं। नवनिर्मलांशुकयुगेन बुधः॥ समलकृतेऽत्र कुसुमादिभिर-ध्याभवाहयेत्परतस्त्र महः॥ २३॥

तव्जु तदनन्तरं नृतनमलरहितवस्रद्वयेन परितः कुर्भान् मुस्समिवष्टयेत् अनन्तरं कुम्मे पुष्पादिभिरलंकते परमात्कर्छः महस्तेजः पूज्यदेवतास्वरूपमावाहयेत् आवाहनादिकं कुर्यात् द्यथाः श्रीकृष्णहा ऽऽगच्छेह तिष्ठ १६ संनिधेहि॥२३॥

संकलीति-

सकलीविधाय कलशस्थमसुं। हरिसर्णतत्त्वमनुविन्यसनैः॥ परिपूजयेद् गुरुरथाऽवहितः। परिवारयुक्तसुपचारगणैः॥ २४॥

अमुं कलशस्यं हरि सकलीकृत्य देवताङ्गे पद्धक्षानां न्यासः स्यात् सकलीकृतिशितः। उत्तमाङ्गे विधाय वर्णतस्वमन्त्रिति अक्षरमयतस्य मन्त्रन्यासैः सहिति रुद्धधरः अर्ण इति सृष्टिसंहारभेदेन अङ्कुल्यारोपणभेदेन च मन्त्रवर्णविन्यासोऽर्णन्यासः तत्वेति सृष्टिसंहारभेदेन मन्त्राक्षरान्वितदशतत्त्वन्यासः तथा मृलमन्त्रन्यासे।
मजुन्यासः मजुपुदितमातृकान्यास इत्यर्थः इत्यादिन्यासैस्तर्तेजोक्षपथरं सकलं सगुणं शरीरं कुर्यादिति भैरवित्रपाटिनः विविद्याधरोऽप्येवमाह पीठन्यासकरन्यासौ विनाऽपि प्रथमद्वितीयपटल
प्रोक्तन्यासादिंजातैरिति केचित् अष्टादशाक्षरे पक्षे तत्त्वन्यासस्थाने मन्त्राक्षरन्यासो द्रष्टव्यः अथाऽनन्तरम् अवहितः सावधानो
गुकः सपरिवारम् आवरणसमेतम् उपचारगणैः पोडशदशपञ्चोप्रचारान्यतमापचारेण पूजयेत्॥ २४॥

पूजाकममाह— वत्वति।

दत्वात ।
दत्वाऽऽसनं स्वागतमित्युदीर्घ ।
तथाऽद्यपाद्याचमनीयकानि ॥
देयानि पृत्रे मधुपर्क्वयूञ्जि ।
नन्दात्मजायाऽऽचमनान्तकानि ॥ २५ ॥
स्थानं च वासस्र विभूषणानि ।
साङ्गाय तस्मै विनियोज्य मन्त्री ॥
गान्ने पावित्रेरथ गन्धपुष्पैः ।
पृत्रे यजेन्न्यासविधानतोऽस्य ॥ २६ ॥

तस्मै साङ्गाय नन्दात्मजाय कृष्णायः आसनं पद्मादिकुसुमः कृषं दत्वा स्वागतामत्युदीर्य स्वागतामिति शब्दमुद्धार्य अनन्तरं पूर्व प्रथमतः अर्ध्यपाद्याचमनीयकानि मधुपर्कसिद्धतानि देखानि आचमनान्तकानि मधुपर्क दत्वा पुनराचमनीय देयं स्नानं गन्ध जलादिभिः कार्य वासो वस्त्रयुगलं शरीर देयं विभूषणानि कुण्डलादीनि यथास्थानं विनियोज्यानि अथाइनन्तरम् अस्य परमेश्वराद्य गात्रे शरीरं पूर्व प्रथमतः पवितेः शुद्धः गन्धपुष्पैन्यांस्य कारण यजेत् पूजयेत् ॥ २५ ॥ २६ ॥

· प्ताप्रकारमेवाह—

सृष्टिस्थितीति ।

सृष्टिस्थिती स्वाङ्गयुगं च वेणुं। मालामभिज्ञानवराइममुख्यौ ॥ मुलेन चाऽऽत्मार्चनवत्प्रपूज्य। समर्चयेदावरणानि भूयः॥ २७॥

वर्णन्यासमन्त्रैर्यथाक्रमं पूजयेत् ॐ गों ॐ नमः इत्यादि सृष्टिस्थिती पूर्वोक्तं स्वाङ्गयुगं पञ्चाङ्गदशाङ्गन्यासौं वेणुं मालां-वनमालाम् आभिक्षानवरं श्रीवत्सलाञ्छनामिति अश्ममुख्यः कौ-स्तुमः पतानि सम्पूज्य मूळेन चाऽऽत्मार्चनवत् यथाऽऽत्मानि परमे-श्वरपूजा मुलमन्त्रेण पञ्चकृत्वः तुलस्यादिपुष्पाञ्चलिभिः पद-व्यादिषु कृता तथा कुम्भस्थमपि सम्पूज्य भूयः पुनरपि आवर-णानि वस्यमाणानि प्जयेत् अष्टादशार्णपक्षे सृष्ट्यादिस्थानेषु वर्णन्यासपदन्यासानां पूजा कार्येति वोद्यन्यम् ॥ २७॥

वावरणपूजाक्रममाह—

दिश्वित ।

दिक्ष्वथ दामसुदामौ वसुदामः किङ्किणी च संपूज्याः ॥ तेजोरूपास्तद्वाहरङ्कानि च केशरेषु समाभियजेत्॥२८॥

अधाऽनन्तरं कर्णिकायां देवस्य पूर्वादिचतुर्दिश्च दामादय-श्चत्वारः पूज्याः कीढशाः तेजोक्षपाः देदीप्यमानाः प्रयोगस्तु ॐदा-मायनम इत्यादि द्वितीयावरणमाह तद्विहिरिति कर्णिकाकोणेखु अङ्गानि समभियजेत्॥ २८॥

पूजाविधानमाह —

इतवहनिर्ऋतिसमीरणशिवोति।

हुतवह निर्फातसमारिशवादिश्व हृदादिवर्भपर्यन्तम् ॥ पूर्वादिदिश्वधाऽस्त्रं क्रमेण गन्धादिभिः सुशुद्धमनाः॥२९॥ अन्यादिकोणचतुष्टयेषु हृदयादिकवचान्तानि चत्वार्थक्षानि अ थाऽनन्तरं पूर्वादिचतुर्दिश्च वस्त्रमङ्गं पूजयेत्॥ २९ ॥ अङ्गरेवताध्यानमाह— मुकेति।

मुक्तेन्दुकान्तकुवलयहरिनीलहुनाद्यासमाः प्रमदाः । अभयवरस्फुरितकराः प्रसन्नमुख्योऽङ्गदैवताःसायीः॥३०॥

अद्भवेतता ध्येयाः किम्भृताः प्रमदाः स्त्रीस्वभावाः पुनः किम्भृताः मुक्ताः इन्दुकान्तश्चन्द्रकान्तमाणिः कुवलयं नीलपद्मं इन् रिनीलः इन्द्रनीलमणिः हुताशो बहिश्च प्तेषां समानाऽऽभा प्रभा वर्णो यासान्तास्त्था पुनः किम्भृता अभयेन वरेण च शोभिताः करा यासान्ताः पुनः किम्भृताः प्रसन्नवदनाः ॥ ३०॥

त्तृतीयमावरणमाहः— रुक्मिण्येति ।

रुक्मिण्याद्या महिषीरष्टी सम्पूजयेद्दलेषु ततः ॥ दक्षिणकरघृतकमला वसुभरि तसुपात्रसुद्धितान्यकराः॥ ३१ ॥

ततस्तदनन्तरं दलेषु पूर्वादिपत्रेषु रामिमण्याद्याः अष्टी महिषीर्भुख्या महादेवीः सम्पूजयेत् किम्भूताः दक्षिणकरैर्धृताः निकमलानि याभिस्ताः तथा पुनः किम्भूताः वसुपूरितपात्रेर्धुदिन ताः पूरिता अन्ये वामकरा यासां तास्तथा ॥ ३१ ॥

अष्टी वर्णयति— रुक्मिण्येति।

रुक्मिण्याख्यासत्या सनाग्निजित्याह्या सनन्दा च ॥ भूपश्च मित्रविन्दा सुलक्ष्मणा ऋचजा सुरुतिलाच॥३२॥

ऋश्रजा जाम्बबती ॥ ३२ ॥ तासांक्याणि दर्शयति — तपनीयति । 😁

तपनीयमरकताभाः सुसित-विचित्राम्बरा ब्रिशस्त्र्वेताः॥ पृथुक्जचभरालसाङ्ग्रो विविध-मणिष्ठकरविलेसिताभरणाः॥ ३३॥

पता रिक्मण्याद्या द्विराः युग्मराः क्रमेण काञ्चनमरकतयो-दिवा ऽऽभा दीप्तियासां तास्तथा पुनः किंभूताः शोभमानानि शुक्कानि नानाप्रकाराणि वस्त्राणि यासान्तास्तथा पुनः किंभूता अवला ये कुवास्तेषां गौरवेण अलसानि निष्क्रियाणि अङ्गानि यासान्तास्तथा पुनःकिंभूता नानाप्रकारो मणिष्रकर इन्द्रनीला-दिसमुहस्तेषु विशेषेण शोभितानि आभरणानि यासाम्॥ ३३॥

चतुर्थावरणमाह— तत इति ।

ततो यजेदलाग्रेषु वसुदेवं च देवकीम् ॥ नन्दगोपं यशोदां च वलभद्रं सुभद्रिकोम् ॥ गोपान् गोपीश्च गोविन्दविलीनमतिलोचनान्॥३४॥

ततस्तदनन्तरं / दलाग्रेषु पूर्वादिकमेण वसुदेवादीन् संपूज- " येस् किड्सा गोविन्दे विलीना संवद्धा मतिलीवनं येपान्ते तथा॥ १५॥

्यतेषामायुधानिवर्शयति— शानेति।

> ज्ञानमुद्राभयकरी पितरी पीतपाण्डरी । दिन्यमाल्यास्वरालेपभूषणे मातरी युनः ॥ ३५ ॥

कानमुद्रा अभयं च करेषु ययोस्ती पितही वसुदैवनन्दगोपी कीडशी हरिद्राभश्वेती मातरी देवकीयशोदे कीडश्यी विद्या-नि वेवाहीणि मान्यास्वरभूषणानि ययोस्तारहर्यो ॥ ३५॥ धारयन्त्यो च वरदं पायसापूर्णपात्रकम् । अरुणारयामले हारमणिकुण्डलमण्डिते ॥ ३६ ॥ वरदं वरदानं मुद्राविशेषं पायसापूर्णपात्रं च धारयन्त्यौ पुनः किम्भूते अरुणाश्यामले पुनः किरश्यो हारकुण्डलाभ्यां शोभिते॥३६॥

वलः शङ्केन्दुधवलो मुसलं लाङ्गलन्द्धत्।।

हालालाला नीलवासा हेलावानेककुण्डलः ॥३०॥

वलो वलमदः राह्वेन्दुधवलः रवेतः लाइलं मुसलं वि भ्राणः पुनः कीदराः हाला माध्वी तस्याः पाने चञ्चलः अमृष्यकारी पुनः कीदराः नीलवासाः पुनः कीदराः हेलावान् लीलावान् पुनः कीदरा पककुण्डलधारी॥ ३७॥

कलायद्यामला भद्रा सुभद्रा भद्रभूषणा॥ वराभययुता पीतवसना इंडघीवना॥ ३८॥

सुभद्रा कलायश्यामला भद्रा समीचीना भद्रभूषणा शोभमा-नाभरणा पुनः किम्भूता वराभययुता पुनः किम्भूता पीतवसना पुनः किम्भूता प्रौढयौवना ॥ ३८॥

वेण्वित

K

वेणुवीणावेत्रयाष्ट्रशङ्खश्चरादिपाणयः॥ गोपा गोप्यश्च विविधमभृतात्तकराम्बुजाः॥ मन्दारादीश्च तदास्य पूजयत्करपपादपान्॥३९॥

वेणुर्वश्ची वीणातन्त्री वेत्रं यष्टिः शङ्काः शङ्कादि नानावस्तु पाणी करे येषां प्रवाविशिष्टा गोपाः गोप्यः पुनर्नानाप्रकारं यत्प्रासृतसुष-ढोकनं तेनात्त्रमायत्तं वशीकृतं कराव्यं यासान्ताः पञ्चमावरणमाह-

मन्दारादीतिति । तद्वाहो तदनन्तरं मन्दारादीन अग्रे वक्ष्य -माणान् कलपृद्वक्षान् पूजयेत्॥ ३९॥

सन्दारसन्तानकपारिजात। कल्पहुमाख्यात् हरिचन्द्रनं च ॥

मध्ये चतुर्दिश्वपिवाञ्चितार्थ-दानैकदक्षान् फलनम्रशाखान् ॥ ४०॥

मन्दारेति कुत्र कः पूजनीयः तत्राह मध्ये इति मध्ये कर्णिकायां प्रथमपरित्यागे मानाभावात् प्रथमनि-दिष्टवत् पूजा चतुर्दिश्च पूर्वादिचतुर्दिश्च एतादशान् वाञ्छिता आकाङ्किता ये अर्थास्तेषां दाने एके अद्वितीया दक्षाः तान् तथा फलैः नम्राःशाखायेषु तान् यद्वा आकाङ्कितदाने आद्वेतीयसमर्थान् तथा फलै नम्राः शासा येषु तान् ॥ ४० ॥

षष्ट्रावरणमाह-हरीति-

हरिहव्यवाद्तरणिजक्षपाचरा-Sप्पतिवायुसोमश्चिवशेषपद्मजान् ॥ प्रयजेत् स्वदिश्वमलधीः स्वजात्यधीः इवरहेतिपत्रपरिवारसंयुतान् ॥ ४१ ॥

हरिरिन्द्रः हञ्यवाडग्निः तरणिजो यमः क्षपाचरो निशा-चरो निर्ऋतिः अप्पतिर्वरुणः वायुः सोमः ईशः शेषोऽनन्तः पद्मजो ब्रह्मा पतान्स्वदिश्च पूर्वादिदिश्च निर्मलमितः पूजयेत् अत्र निर्कः तिवरुणयोर्मध्येऽनन्तं सोमेशानयोर्मध्ये ब्रह्माणे स्वदिश्चिति-कथनात् अन्यत्र कल्पितपूर्वोदिविश्च पूजाऽवगम्यते ।

## तदुक्तमागमान्तरे।

वेवाग्रस्वस्यवाप्यग्रे पाची पोक्ता च वेशिकैः। ्राची प्राच्येव विश्वेया मुक्तयेदेवतार्चनामाति ॥

कींडशान् स्वजातिः इन्द्रत्वादिः अधीश्वरोऽधिपतिः हेतिः शस्त्र पत्रं वाहनं परिवारो गणः पतैः संयुक्तान् पतेषां क बीजानि उचारायतव्यानि प्रयोगस्तु लं इन्द्राय सर्वसुराधिपतये सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय नम एवमन्यत्राप्यूहनीयः॥४१॥

इदानींवर्णमाइ-

कपिशति।

कपिशकपिलनीलश्यामलश्वेतयूद्रा-मलसितशुचिरक्ता वर्णतो वासवाद्याः॥ करकमलाविराजत्स्वायुघा दिव्यवेद्या-विविधमणिगणोस्त्रप्रसुरद्भूषणाखाः ॥ ४२॥

कापिशः कनकवर्णः कपिलस्ताम्रवर्णामः श्यामलः कृष्णः इवेतः शुक्कः धूम्रोऽसितभेदः अमलसितः इवेतः शुचिरपि श्वेत एव रक्तो लोहित एते वासवाद्याः वर्णतो वर्णेन यथाक्रमं पूर्वोक्त क्रमतः पुनः कीहशाः हस्तपये शोभमानानि आयुधानि येषां ते पुनः उत्ऋष्टवेशा नानाप्रकारमणिसमूहानां पषारागादीनाम् उस्ने-ण किरणेन प्रस्फुरहेदीप्यमानं यद्भूषणं तेनाढ्या उपचिताः शो-भमाना इत्यर्थः ॥ ४२ ॥

सप्तमावरणमाह -दम्भालीति।

दम्भोलिशास्यभिघदण्डकुपाणपाश-चण्डाङ्कराह्वयगदाचित्रिकालारिपद्माः॥ अच्छी वहिनिजसुलक्षितमौलियुक्ताः-स्वीयायुषाभयसमुद्यतपाणिपद्याः ॥ ४३ ॥

द्रमोलिवेजं शक्ताभिधं शक्तिनामकमस्रं दण्डः कृपाणः चण्डाङ्करााह्वयः उप्राङ्करााख्यः गदा त्रिशिखं त्रिशुः लम् अरि चक्रं पद्मं च एतानि वाह्नवासवादितो वहिः सम्पूज्या-दम्भोलिप्रभृतयः कीदशाः निजसुलक्षितमौलियुकाः वजा-विलाब्छितमुकुटाः पुनः स्वस्वायुधैरस्रैरभयेन च समुद्यतं सुलक्षितं हस्तपद्मं येषां ते तथा॥ ४३॥

वजादीनांबर्णमाह —`

कनकेति।

कनकर जततीयदाष्ट्रचम्पा-रणहिमनी लजवापवालभासः। क्रमत इति रुचा तु वज्रपूर्वा-रुचिराविलेपनवस्त्रमास्यमूषाः ॥ ४४ ॥

वज्रपूर्वाः वज्राद्याः रुचा वर्णेन क्रमतोऽनुक्रमेणवंद्रपा क्षेयाः पुनः कीटशाः काञ्चनं रीप्यं तीयदो मेघः अग्नं मेघः वस्पकपुष्पम् वर्षणो रक्तः हिमं श्वेतः तीलः श्यामलः जवा औण्ड्रपुष्पं प्रवालो नवपल्लवः प्रवंभृता दीप्तिर्येषान्ते तथा पुनः कीटशाः रुचिरं मनो हरं विलेपनं चदनादि वस्त्रं माल्यं भूषणं च येषान्ते तथा॥ ४४॥

पुर्वोक्तमुपसंहरति— कथितमिति।

क्षितमाद्यतिसप्तकमच्युता-चिनविद्याविति सर्वसुखावहम् । प्रयजनादथवाऽङ्गपुरन्दरा द्यानिमुखैस्त्रितयावरणं त्विदम् ॥ ४५ ॥

इति पूर्वोक्तप्रकारेण विष्णुपूजाविधी आवरणसप्तकं कथितं कीदशं सकंछसुखार्थदायकम् अशकं प्रत्याहं प्रयज्ञतादिति पूर्वोक्ताशकः त्रितयावरणम् आवरणत्रयसहितं प्रयज्ञेत्कैः अङ्गम् इन्द्रवज्ञं पतन्मुखैरेतत्प्रधानैरित्यंर्थः ॥ ४५ ॥

प्रकृतमुपसंहरन्यूजान्तरमाह । इत्यर्चियत्वेति ।

इत्यचियत्वा जलगन्धपुष्पैः। कृष्णाष्टकेनाऽप्यथ कृष्णपृजाम्॥ कुर्घाद् बुधस्तानि समाह्यानि। बुध्यामि तारादिनमोन्तकानि॥ ४६॥

इति पूर्वोक्तप्रकारेण जलगन्धपुष्पैः पूजियत्वा अथानन्तरं कृष्णाष्टकेन बृक्ष्यमाणेन बुधः पण्डितः कृष्णपूजां कुर्यात् तानि समाह्यानि नामानि प्रणवादिनमोन्तकानि बक्ष्यमाणानि ॐ कृष्णायनम् इत्यादीनि ॥ ४६ ॥ तान्येव दर्शयति— श्रीकृष्णइत्यादि ।

> श्रीकृष्णो वासुदेवश्च नारायणसमाह्यः। देवकीनन्दनो यदुश्रेष्ठो वाष्णिय इत्यपि॥ ४७॥ असुरान्तकशब्दान्ते भारहारीति सप्तमः। धर्मसंस्थापकश्चाऽष्टौ चतुर्थ्यन्ताः क्रमादिमे॥४८॥

असुरान्तकशब्दान्ते भारहारीत्यर्थः इमे कृष्णादयः शब्दाः क्रमादेकेकशः प्रणवाद्याश्चतुर्ध्यन्ता नमोन्तकाश्च विश्वेयाः ॥४०॥४८॥ अत्यन्ताशक्तं प्रत्याह—

पांभिरिति।

एभिरेवाऽथवा पूजा कर्तव्या कंसवैरिणः ॥ अस्य स्वारसागरोतीत्वै सर्वकामात्रये खुवैः ॥ ४९ ॥

अथवा एभिरेव कृष्णादिभिः शब्दैः कंसवैरिणः श्रीकृष्णस्य पूजा बुधैः पण्डितैः कर्तव्या किमर्थे संसार एवं सागरः तस्य उत्तरिये उत्तरणाय पुनः किमर्थ सकलमनोर्थप्राप्यर्थम्॥ ७२ ॥

धूपदानाविधि दर्शयति — साराङ्गारे इति ।

साराङ्गारे घृतविलु वितेर्जरिः संविकीणै । गुरगुल्वाचै र्घनपरिमलै र्थूपमापाच मन्त्री ॥ द्यानीचै देनु जमथनाचा ऽपरेणा ज्य द्वोषणाः। घण्टां गन्धाक्षतकुसुमकैरचितां वाद्यानः ॥५०॥

साराङ्गारे इदकाष्ट्राङ्गारे खादिराङ्गारे इति श्रिपा-ठिनः संविकीणैः क्षितेः गुग्गुल्वादौः गुग्गुलुशर्करामधुचन्दनागुः कशीरेः घृतविलुलितैर्घृतप्लुतैः जर्जरेः सुद्दतेत चूणितैर्धनपरिम-क्षेतिविद्यसारभशालिभिः धूपमापाच कृत्वा मन्त्री उपासकः नीचै- नीभिष्रदेशे द्रुजमथनाय गोपालकृष्णाय द्यात् किङ्कुर्वन् यथा इनन्तरम् अपरेण वामेन दोष्णा हस्तेन गज्ञध्वनिमन्त्रमातः स्वादेति घण्टाम्बादयन् किस्मृतां गन्धाक्षतपुष्पैः पुजितास् ॥ ६०॥

दीपदाने विधि दशैयति— तद्वदिति।

तब्रद्दीपं सुरभिघृतसंसिक्तकपूरवर्त्या । दीर्त दृष्ट्याद्यतिविद्याद्धीः पद्मपर्यन्तसुरुवैः ॥ दृश्वा पुष्पाञ्जलिमपि विधायाऽपीयत्वा च पाशं-साचामं कलपयतु विपुलस्वर्णपात्रे निवैद्य ॥ ५१ ॥

तब्रुद्रापाद्य दीपं कुर्यात् कया सुराभ सुगन्धि यद्घृतं तेन सिका स्थिता कर्पूरसिता वर्तिः तया कीदरां दृष्ट्या दीतं दाष्ट्रमनोहरमिति रुद्र्धरः पद्मपर्यन्तं मस्तकपर्यन्तमुचैरुपरि दृत्वा दृष्ट्यादीति द्राक्षणावर्तेन पद्मपर्यन्तं चरणकमलप्यन्तमिति त्रिपाठिनः पाद्वपर्यस्तमिति वर्वचित्पाठः अनन्तरं पुष्पाञ्जलिमपि शिरासि दृत्वापाद्माचमनीये च द्त्वा विपुलस्वर्णपात्रे वृह्दकनकमाजने तेवपद्मुल्ययतु सम्पाद्यतु साचामम् आचमनसहितं प्रथमं वद्ननित्याहिभिराचमनन्दत्वा अनन्तरं नैवेद्यन्ददात्वित्यर्थः ॥ ५१ ॥

नेवेद्यस्वरूपं दर्शयति— सुरमीति ।

सुरमितरेण दुरघहाविषा सुम्रतेन सिता-संसामुपद्शकेरिकाचग्रहणाविचित्ररसैः॥ द्धिनवनीतनृतनासितोपलपूपपुष्ठिः गृतगुडनारिकेलकदलीफलपुष्पपुष्ठेः॥ ५२॥

आतिसुरिभणा दुग्धानेन सुरातेन सुपक्षेन सिताससुपदेशकै। राष्ट्रेशव्यक्षेनेः सह शर्करयासहउपक्शकेर्व्यक्षेत्रीरितिविपाठिनः आस्मिन्पश्चे शुचितेन सितासमुपदंशकेरितिपाठः हचिर इच्छाकरः हदः सुरवादः विचित्रो मधुरादिरसो येषु तेः नृतनं श्रष्ठ सितोपळं खण्डादिप्रसिद्धं पुष्परसो मधु पतैर्द्रव्येतैवेशं कल्पयतु॥५२॥ किविशिष्टं नैवेशं कल्पयतु तत्राह— अस्रोक्षितामिति।

अस्रोचितं तदिसम्दिकयाऽभिर्देशः । वायन्यतायपरिशोषितमाग्नदोष्टणाः ॥ संदश्च वामकरसोधरसाभिर्द्णः । मन्त्रामृतीकृतमथाऽभिमृषन्प्रजप्यातः ॥ ५३ ॥ मनुमष्टशः सुरभिमुद्धिकथाः । परिपूर्णमर्चयतुगन्धमुखैः ॥ हरिमर्चयद्य कृतप्रसवा-श्चालिरास्यतोऽस्य प्रसोरच्च महः ॥ ५४ ॥

मूलमन्त्रास्त्रमन्त्रेणाऽस्त्रायफित्यनेन वा उक्षितं सिंकं चक्रमुद्र्याऽभिरस्य वायव्यति वायुवीजजतोदक्रमेस्ण्यिः शोषितदोषम् अग्निदोष्णा संद्र्धेति रामितिवृद्धिनित्राभिकः सद्क्षिणकरेण स्पृष्ट्वा दोषान् वरुवा वामकरसोधरसामिः पूरणिमिति वामहस्तेन पिश्राय वंबीजजपेनाऽस्तरसामिः पूरणिमिति वामहस्तेन पिश्राय वंबीजजपेनाऽस्तरसामिः विवित्तय मूलमन्त्रेणाऽस्तरूपं विवित्तयाऽथाऽनन्तरं तयेताहरां वै-विद्यम् अभिस्तान स्पृष्ट्वा मन्त्रम् अष्ट्याः अष्ट्वारं प्रजपत् सुर्वास्त्रा पिश्राय विवित्तर्या प्रस्तु स्पृष्ट्वा मन्त्रम् अष्ट्याः अष्ट्वारं प्रजपत् सुर्वास्त्रा पित्रपूर्ण नेवेदां विवित्तर्य गन्धमुस्तः चन्द्रमाद्देश पृज्ञयतु दानप्रकारं द्रशयति हरिमित्यादिना स्त्रप्रस्वा अलिहिरि प्रत्यवेवत् नेवेद्यप्रहणायाऽऽस्यतस्तेज्ञ निःसर्गत्वित्रपार्थ-यत् अथानन्तरम् अस्य हरेरास्यतो मुखतस्तेज्ञो निःसरेत् प्रस्त्रपत्विति विवत्तयत् नेवेद्य संयोजयेदिति त्रिपादिनाः ॥ ५३॥ ५४॥

वीतिहोत्रदयितान्तस्वरम् । मूलमन्त्रमयनिक्षिपेजलम् ॥ अर्पयेत्तद्मृतात्मकं हावि-द्ययेजा सकुसुमं समुख्यम् ॥ ५५ ॥ अयानन्तरं वीतिहोत्रद्यितान्तं स्वाहाकारान्तं मूलमन्त्रमुखरन् किञ्चिज्ञलन्तदुपरि क्षिपेत् प्रोक्षयेत् अत्र स्वाहान्तेपि मन्त्रे पुनः स्वाहापद्रप्रयोगः कार्यः पतद्वलादेव अनन्तरन्दोर्युजा हस्तद्वयेन स-कुषुमं सपुष्पं समुद्धरन् उत्तोलयन् तद्मृतात्मकं हविः समर्पयत्॥५५॥

नैवेद्यार्पणमन्त्रमाह—

निवद्यामीति ।

निवेदयामि भगवते जुषाणेदं हविईरे। निवेद्यार्पयमन्त्रोऽयं सर्वार्चासु निजाख्यया॥५६॥

अयं मन्त्रः सर्वासु देवानां पूजासु निजाल्ययेति हरे इत्यस्मिन स्थाने यस्मै देवाय दीयते तन्नामग्रहणं कर्तन्यामिति-निजाल्यासन्दार्थः निवेद्याल्ययेति केचित्॥ ५६॥

मोजनीपयोगिमुद्राविशेष दर्शयति । प्रासेति ।

ग्रासमुद्रां वामदोष्णा विकचोत्पलसानिभाम् । प्रदर्शयदक्षिणेन प्राणादीनां च द्शीयत् ॥ ५०॥

वामदोष्णा प्रासमुद्रां दर्शयेत् किम्भूतां प्रफुह्णोत्पलसदशीम् । सनन्तरं दक्षिणह्स्तेन प्राणादीनां वश्यमाणां मुद्रां दर्शयदिति ॥५७॥

प्राणादीनां मुद्रां दर्शयति — स्पृशोदिति ।

स्पृशेत्किनिष्ठोपकिनिष्ठिके हे । अङ्गुष्ठमृद्ध्री प्रथमेह सुद्रा ॥ तथा ऽपरा तर्जनिमध्यमे स्या ॥ दनामिकामध्यमिके च मध्या ॥ ५८ ॥ अनामिकातर्जनिमध्यमाः स्या ॥ स्वस्तुर्थी सकनिष्ठिकास्ताः ॥

# स्यात्पश्चमी तद्धदिति पदिष्टाः। प्राणादिसुद्धा निजमन्त्रयुक्ताः॥ ५१ ॥

कितिष्ठोपकितिष्ठिके कितिष्ठानामिके हे स्वाङ्ग्रिष्ठमुद्धी स्पृशेत् इह मुद्रा प्रथमा तथा तर्जनीमध्यमे स्वाङ्ग्रिष्ठमुद्धी स्पृशेत् अनामिकामध्यमिके च तेन स्पृशेदेवं क्यानमुद्रा अनामातर्जनीमध्यमाः तेन स्पृशेत् चतुर्थी उदानस्य तास्तिसः कितिष्ठास-हिताः तहत् स्वाङ्ग्रिष्ठमुद्धी यदि स्पृशेत्तदा समानमुद्रा इत्यनेन प्रकारण प्राणादिमुद्राः प्रदिष्टाः कथिताः किम्भूताः यथायोग्य-स्वमन्त्रसहिताः मन्त्रसाहित्येन तासां मुद्रात्वम्भवति विल्वमुद्राः इदित्यर्थः॥ ५८॥ ५९॥

के ते मन्त्रा इत्याकाङ्कायां प्राणादीनां मन्त्रानाह— प्राणिति ।

प्राणापानव्यानोदानसमानाः क्रमाचतुर्थ्यन्ताः ॥ ताराधारा वध्वा चेद्धाः क्रुणाध्वनस्तिकमे सनवः॥६०॥

प्राणादयः पञ्च क्रमाचतुर्थीविभक्तिसहिताः तथा ताराधाराः ॐकाराधाराः प्रणवाद्या इत्यर्थः तथा क्रुष्णाध्वतोऽग्नेर्वध्वा प्रियया इञ्जा उद्दीताः सम्बद्धाः स्वाहाकारान्ता इत्यर्थः एवं च सिंद ॐप्राणायस्वाहाहत्याद्याः पञ्च मन्त्रा भवन्तीत्यर्थः ॥ ६० ॥

निवेद्यसुद्धां प्रवर्शयन्मत्रं च दर्शयति

ततो निषेण मुद्रिकां प्रधानया क्रक्ये॥ स्पृज्ञाननामिकां निजं मतं जपन् प्रदर्शयेत्।॥६१॥

ततस्तदनन्तरं तिवेचमुद्रां प्रवर्शयेत् । किंकुर्वनं करवये करयोः रतामिकां प्रधानया ऽक्षुष्ठेन स्परान् पुनः किंकुर्वन् निजं स्वीयं मनुं सन्त्रं प्रजापन् ॥ ६१ ॥

मन्त्रमुख्यति-

नन्देति ।

नन्दजोऽम्बुमनुविन्दुयुङ्नातिः। पाठ्वरामरुद्वात्मने ऽनि च ॥ रुद्धङेयुक्निवेच मात्मभू। भौसपाठ्वमनिल स्तथाऽमियुक्॥ ६२॥

निन्द्रः ठकारः अम्बु वकारः मनुः औकारः विन्दुः एतैर्युका निर्तिनेमः पार्श्वः पकारः राइति स्वरूपं मरुत् यकारः अवात्मने इति अनिस्वरूपं रुद्ध इति स्वरूपं छेचतुर्थी अनिरुद्धशब्दश्चतुर्थीयुक्त इत्यर्थः निवेद्यमिति त्रयः आत्मभूः ककारः मांसो लकारः पार्श्वः पकारः लकारयकाराभ्यां युक्तोऽनिलो यकारः अ-मीति स्वरूपं तथा द्वैानमः परायाऽवात्मने अनिरुद्धाय नैवेद्यं क-स्पर्यामि इतिमन्त्रः ॥ ६२॥

मण्डलमाभित इति —

मण्डलमभितो मन्त्री बीजा द्धरभाजनानि विन्यस्य । पिष्ठमयानपिदीपान् घृतपूर्णान्विन्यसेत्सुदीप्तशिखान् ॥ ६३ ॥

मण्डलपरितो वीजाङ्करपात्राणि संस्थाप्य तथैव पिष्टकतान् घृतपरिपूर्णान् प्रज्वलितशिखान् प्रदीपान् स्थापयेत्॥ ६३॥

दीक्षाङ्गहोमविधि दशेयति— अथेति।

> श्रथ संस्कृते हुनवहेऽमलधी-रभिवाद्य सम्यग्रीभपूज्य हरिम् ॥ जहुणात् सिनायृत्युतेन प्यः-परिसायितेन सिनदीधितिना ॥ ६४ ॥

अष्टोत्तरं सहसं समाप्य होमं पुनर्वालिद्धात । राशिष्यभिनाथेभ्यो नक्षत्रेभ्यस्तत्रक्ष कर्णेभ्यः॥६५॥

अथानन्तरं शास्त्रोक्तसंस्कारैः संस्कृते वही निर्मेलबुद्धिः यथोकर्कपं हरिमावाद्य गन्धादिभिश्च यथाविधि संपूज्याऽहोत्तरसहस्रं
जुहुयात् केन सितदीधितिना भक्तेन कीहरोन एव परिसाधितेन
दुग्धपरिपाचितेन परमान्नेनेत्यर्थः पुनः कीहरोन सिताष्ट्रतयुतेन
हार्कराष्ट्रतसहितेन अनन्तरं यथोक्तहोमं समाप्याध्वशिष्टपरमान्नेन
हार्कराष्ट्रतसहितेन अनन्तरं यथोक्तहोमं समाप्याध्वशिष्टपरमान्नेन
हार्कराष्ट्रतसहितेन अनन्तरं यथोक्तहोमं समाप्याध्वशिष्टपरमान्नेन
हार्कराष्ट्रतसहितेन अनन्तरं यथोक्तहोमं समाप्याध्वशिष्टपरमान्नेन
हार्कराष्ट्रतसहितेन अनन्तरं यथोक्तहोमं समाप्याध्वशिष्टपर
नक्षत्रभयोद्दिवनयादिभ्यः करणेभ्यो ववादिभ्यो वित्तं द्यात् प्रयोगः
स्तु मेषवृश्चिकाधिपतये मङ्गलाय एष वित्तंनमः एवं वृषतुलाधिपतये
श्रुकाय मिथुनकन्याधिपतये बुधाय कर्कटाधिपतये चन्द्राय सिहान्
धिपतये सूर्याय धर्मानाधिपतये गुरवे मकरकुम्भाधिपतये शन्ये
एष वित्रनेमः एवम् अश्वनीभरणीकृत्तिकापादीयमेषराश्चे एष
वित्रनेम इत्यादि एवं वववालवकौलवतैतिलगरवणिज्ञितिष्टभ्यः
एष वित्रनेमः ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

पूजानन्तरं प्रकारमाह— सम्पाद्यति।

सम्पाय पानीयसुधां समर्प्य । दत्वाञ्चम उद्यास्य मुखार्चिरास्ये ॥ नैवेयमुद्धृत्य निवेच विष्वक्-सेनाय पृथ्वीमुप्लिष्य भूयः ॥ ६६ ॥

पानीयमेव घेतुमुद्रया सुघां कृत्वा पानार्थे कृष्णाय समर्प्याः इम्मो दत्वा जलमाचनार्थे दत्वा मुखार्चिदेवमुखान्नेवेदेऽवतारित ते-जः आस्ये देवमुखे उद्यास्य निवेश्य तेवेद्यमुत्तोल्य विश्वक्सैमाय दे-वगणाय नैवेद्यं समर्प्य पृथिवीमुपलिप्य ॥ ६६ ॥

गण्डूषदन्तधवनाचमनास्यहस्त-मृज्यानुलेपमुखनासकमाल्यभूषाः ॥ ताम्बूलमप्यभिसम्पर्धं सुवायन्थः गीतैः सुतृप्तमभिष्जयतात्युरेव ॥ ६०॥

भूयः पुनरिष गण्ड्रषं चलुकोदकं दन्तधवन दन्तकाष्ठं दन्तधवन नन्दन्तधावनमितित्रिपाठिनः आचमनं होषाञ्चमनेद्विराचमनम् आस्यह्रस्त्तयोर्मुज्यं मुखह्रस्तयोः प्रोडळनवस्तम् अनुलेपश्चनदनादिः मुखं वास्यते सुरमि कियते अनेतिते मुखवासङ्कर्पुरादि मास्यं पुष्पं भूषाऽलङ्करणं ताम्बूलमि समुखये एतानि समर्थ्यं पुनरत यथापूव पूजा कृता एवं सुवाद्यनृत्यगीतैः सुत्तर्तहरिं नत्वा अभिप्तयेत्॥६॥

गन्धादिभिः सपरिवारमथा ऽर्घमस्मै । दत्वा विधाय कुसुमाञ्जलिमादरेण स्तुन्वा प्रणम्य शिरसा चुलुकोदकेन स्वात्मानमपेयतु तचरणाञ्जमूले ॥ ६८ ॥

कैर्गन्धादिभिः सपिरवारं पूर्वीकावरणसहितम् अधानन्तरम् अस्मै हरये अर्ध्यं दत्वा आदरेण पुष्पाञ्चालिन्दत्वाः स्तुत्वा शिरसा प्रणम्य तश्वरणारविन्दमूले स्वात्मानं चुलुकेन अर्ध्यशेषजलेन समर्पयत् ॥ ६८ ॥

श्रातमनः समर्पणमन्त्रमाह— इत इत्यादिना स्वात्मसमर्पण इत्यन्तेन प्रत्थेन।

इतः पूर्वे प्राणवाद्धदेहधर्माधिकारतो जागृतस्वप्रसुष्टव्यवस्थासु मनसा वाचा कर्मणा ह स्ताभ्यां पद्भ्या सुद्रेण शिश्चा यत्स्मृतं यदुक्तं यत्कृतं तत्सर्वे ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा मां मद्गयं च सकलं हरवे सम्यगर्पणे ॲतत्सिद्दिति च मोक्तमस्त्रः स्वात्मसमर्पणे॥

अनुस्मरन्कलशामच्युतं जपेत् । सहस्रकं मनुम्य साष्ट्रकं सुधः ॥ चपुष्यथो दितिजाजितः समारतीः विलाज्य तास्तद्षि नयेरस्थाहमतास् ॥ ६९॥

एतज्ञ मन्त्रत्रयं स्पष्टत्वाञ्चालिख्यते अनुसमरित्राति—

अथानन्तरं बुधः पण्डितः कलशगङ्कम्मादिनिष्ठं हरिञ्चिन्तयन् साष्टकम् अष्टसहितं सहस्रं मन्त्रं जपेत् अथानन्तरं दितिज्ञ-जितः श्रीकृष्णस्य वपुषि शरीरे ताः पूर्वोक्ताः समावृतीः आवरणदे-वता विलाप्य विलीना इति विचिन्त्य तदपि देववपुः सुधात्मताम् अमृतता नयेत्॥ ६९॥

ध्वजेति—

ध्वजतोरणदिकलशादिगताः मपि मण्डपमण्डलकुण्डगताम् ॥ अभियोज्य चितिं कलशे कुसुमैः। परिपृज्य जपेत्पुनरष्टशतम् ॥ ७०॥

कलशे चिति मन्त्रदेवतां चैतन्यरूपम् अभियोज्य कुनुमैः पुष्पैः सम्पूज्य पुनरष्टसहितं शतं जपेत् किम्भूतां चिति ध्वजतीरण-दिक्कलशादिगतां न केवलं ध्वजादिगताम् अपितु मण्डले मण्डपे कुण्डगताम् ॥ ७० ॥

अथेति-

अथ जिष्य उपोषितः प्रभाते । कृतनैत्यः सुसिताम्बरः सुवेशः॥ धरणीधनधान्यगोक्करै-धिनुयाद्विपवरान् हरेः प्रसत्त्ये॥ ७१॥

अथानन्तरम् उपोषितः कृतोपवासः शिष्यः प्रभाते प्रातः काले कृतनित्यकृत्यः गुक्कवस्त्रधरः सुवेशः शोभनभूषणः धरणी पृथिवी धनं सुवर्णादे धान्यं बीद्यादि गोदीन्श्री दुक्कलं पहुत्रस्रम् एतैर्यथा योखं विषयान् ब्राह्मणश्रेष्ठान् धितुयात् प्रीणयेत् किमर्थं हरेः श्रीकृष्णस्य प्रसादार्थम्॥ ७१॥

भूय इति—

भूयः प्रतप्ये प्राणिपत्य देशिकं। तस्मै परस्मै पुरुषाय देहिने॥ तां वित्तद्याट्यं परिहृत्य दक्षिणां। दत्वा तनुं स्वां च समर्प्येत्सुधीः॥ ७२॥

भूयः पुनरिष प्रतर्थं ब्राह्मणान् सन्तोष्य पुनः कथनम् अत्यन्त तर्पणार्थं परीत्येति पाठं प्रदक्षिणी कृत्येत्यर्थः देशिकं गुरुं प्रणिप-त्य नमस्कृत्य तस्म गुरवे देहिने देहधारिणे परस्म पुरुषाय श्रीकृ-ष्णाय धनशास्त्रं परिद्वत्य वैभवानुसारेण तां प्रसिद्धां वित्तार्द्धं चतुर्थोशं वा दत्वा न तु दक्षिणामिव मन्त्रादानानन्तरमेव तत्प्रसङ्गा-तस्वां स्वीयां तनुं सुबुद्धिः समर्पयेत् ॥ ७२ ॥

अथेति —

अथाऽभिषेकमण्डपे सुखोपविष्टमासने । गुरुविद्योधयेदमुं पुरेव द्योषणादिभिः॥ ७३॥

अथानन्तरं गुरुः अमुं शिष्यं पुरेव पूर्ववदेव शोषणादिभिः भू-तशुद्धादिभिर्विशोधयेत् कीदशम् अभिषेकमण्डपे आसने सुखो-पविष्टम् ॥ ७३ ॥

पीडेति-

पीठन्यासावसानं वपुषि विमलधीन्वस्य तस्यासिकाया-मन्त्रेणाऽभ्यच्ये दूर्वाक्षतकुसुमयुतां रोचनां के निषाय॥ आश्वीवीदै क्षिजानां विश्वादपदुरवैगीतवादित्रघोषै-मीक्षल्यैरानयत्तं कलशमभिवृतस्तत्समीपं प्रतीतः॥७४॥

तस्य शिष्यस्य वपुषि शरीरे पीठन्यासावसानं पीठन्यासपर्यन्तं सक्छं न्यासं विनस्य आसिकाया आसनस्य मन्त्रेणासनं पूजियत्वा रोचनां मस्तके निधाय तिलकं कारियत्वा कींदशीं रोचनां दूर्वा-श्रुतपुष्पसाहिताम् अनन्तरं द्विजानामाशीर्वादेगीतिमङ्गलादिशब्दैः कींदशैरते विश्वदपदुरवैः स्पष्टोत्तमशब्दैः तथा अन्यरिप माङ्गल्ये मङ्गलस्योपयुक्तैः सहितं तं कलसम् अभिवृतः आचार्यत्वेन वृतः तत्समीपं शिष्यसमीपम् आनयेत् कींदशः शिष्यात्मीयतया प्रतीतोः विश्वासान्वितो यः कश्चिदित्यर्थः इतित्रिपाठिनः॥ ७४॥

#### तेनेति:-

The same

तेनाऽभिलीनमाणिमन्त्रमहौषधेन । धाम्ना परेण परमासृतरूपभाजा ॥ सम्पूरयन्वपुरसुष्य ततो वितन्वन् । तत्सामरस्यमभिषेचयताद्यथावत् ॥ ७५ ॥

कुम्भस्य पह्नवान् शिष्यशिरसि निधाय तेनकलसेनेत्यर्थाधथा वत् यथायुक्तप्रकारणाऽभिषेचयेत् अभिषेचनं कुर्यात् ।

तदुक्तम्।

विधिवत् कुम्भमुद्धृत्य तन्मुखस्थान् सुरद्वमान् । शिशोः शिरसि विन्यस्य मातृकां मनसा जपेदिति ॥

किम्भूतेन अभिलीनः संलीनः मणिनंव रत्नानि मन्त्रः ऋक् महौ-षधं दिव्यपिष्पलीप्रभृति यत्र तेव कीहरोन परेण धामना परते जःस्व-क्रपेण पुनः कीहरोन परमामृतक्षपभाजा परमामृतक्षपमयेन किङ्कुर्वन् अमुष्य शिशो वेषुः शरीरं पूरयन् किङ्कुर्वन् ततस्तद्दनन्तरं तत्साम-रह्यं तेन तेन तेजोक्षपेण कलशैक्यं वितन्वन् ॥ ७५ ॥

अभिषेकमाइ— श्लाद्यैरित्यादि ।

क्षाचैरान्तेर्वणैरिभिपूर्णतनुस्त्रिरुक्तमन्त्रान्तेः। परिहितसिततरवसनद्वितीयो वाचंग्रमः समाचान्तः ७६ श्रवादिवेषां तेः वान्तेः अकार अन्ते। येषां ते वंषे मात्काक्षरे र्मूछमन्त्रिजपायसानैरभिषिक्तशरीरः शिष्यः धृतनवीनातिशुक्तः वसनयुगेलः मौनी क्रतिद्विराचमनः॥ ७६॥

बहुदाः प्रणम्य देशिकनामानं हरिमथोपसङ्गम्य । तदृक्षिणत उपास्तामभिमुखमेकाग्रमानसः शिष्यः॥७७॥

वहुवारं देशिकनामानं गुरुरूपं हरिं नत्वा अथानन्तरम् उपसंगृह्य गुरुचरणौ व्यन्यस्तहस्तद्वयं कृत्वा तद्दक्षिणतो गुरुदक्षिणे अभिमुखं गुरुसन्मुखम् एकाग्रमानसः एकचित्तस्तिष्ठेत् उपविशेत्॥ ७७॥

न्यासैरिति।

न्यासैर्घथाविधि तमच्युतसाद्विधाय। गन्धाक्षतादिभिरलङ्कृतवर्ष्मणो ऽस्य॥ ऋष्यादियुक्तमथ मन्त्रवरं यथावद्। ब्रूयात्तिशो गुरुरनर्घ्यमवामकर्णे॥ ७८॥

अथानन्तरं यथाविधि यथोक्तप्रकारेण न्यासैः पञ्चाङ्गन्यासादिभिः
ते शिष्यम् अच्युतसाद्विधाय श्रीकृष्णक्षपं कृत्वा गन्धाक्षतपुष्पैः विभूषितशरीरस्याऽस्य अवामकर्णे दक्षिणकर्णे ऋषिच्छन्दोदेवतासिहतम् अनर्ध्यममृत्यं मन्त्रवरं मन्त्रश्रेष्ठं त्रिशः त्रिवारं ब्रूयात् यथावत्
यथोक्तप्रकारेण स च प्रकारः प्रथमं दक्षिणहस्ते गुरुर्जलं ददाति
अमुकमन्त्रं ददामीति अनेन शिष्योऽपि ददस्व इति ब्रूयात् ततो मन्त्रं
द्यादिति अन्नाऽवश्यं वारत्रयं गुरुणा मन्त्रः पठनीयः दत्ते यावचिछ्ठष्यस्य मन्त्रः स्वायत्तो भवति तावत्पठनीय इति ॥ ७८ ॥

मन्त्रग्रहणानन्तरं शिष्यक्रत्यं दशैयति-गुरुणेति ।

गुरुणा विधिवत्यसादितं,। मनुमष्टोद्ध्वदातं प्रजप्य सूयः॥ अभिवाद्य ततः शृणोतु सम्यक्-समयान्यक्तिभरेण नम्रसूर्तिः॥ ७९॥ ययाविधि गुरुणा हेतुना प्राप्तं मन्त्रं प्रसाधितम् अतुप्रहेण दत्तामि तित्रिपाठिनः अष्टौ ऊर्द्धं यस्य तस्य तद्याधिकरातं प्रजप्य भूयः पुनरिप गुरुमाभेवाद्य नमस्कृत्य दण्डवत्प्रणम्य ततो गुरुतः समयान् आचारान् सम्यक्कृत्वा सृणोतु यत्तु विद्यामष्टकृत्वो जपेदिति तत्त-न्त्यूनसङ्ख्याकजपनिषेधपरं कीहरो। भक्त्यतिशयेन नम्रशरीरः ॥७९॥

मन्त्रदानानन्तरं गुरुहत्यमाह—

द्त्वेति।

द्स्वा शिष्याय मनुं न्यस्याऽथ गुरुः कृतात्मयजनविधिः॥ अष्टोत्तरं सहस्रं स्वशक्तिहान्यनवाप्तये जप्यात्॥८०॥

अथानन्तरं गुरुः शिष्याय मन्त्रं दत्वा न्यस्य न्यासादिकं कृत्वा कृतात्मयजनाविधिः कृताभ्यन्तरयागः अष्टाधिकं सहस्रं स्वसार मध्यहान्यनवाप्तये स्वसामध्यरक्षार्थं दत्तमन्त्रं जपेत्॥ ८०॥

शिष्यकृत्यमाह-

कुम्भादिकमिति।

कुम्भादिकं च सकलं गुरवे समर्प्य । सम्भोजयेद् बिजवरानि भोज्यजातेः ॥ कुर्वन्त्यनेन विधिना य इहाऽभिषेकं । तो सम्पद्दां निलयनं हि त एव धन्याः ॥ ८१ ॥

कुम्भादिकं सकलं मण्डलसहितं मण्डपावस्थितद्रव्यं गुरवे समप्ये दत्वा भोज्यसमूहै द्विजश्रेष्ठान्सन्तोषयेत् एतत्करणस्य फलमाह इह जगति अनेन विधिना अनया परिपाट्या ये अभि-वेकं कुर्वन्ति ते सम्पदां सर्वसमृद्धीनां निलयनं स्थानं त एव धन्याः पुरुषार्थभागिनः ॥ ८१॥

उक्तमर्थमुपसंहरति-

सङ्खिप्येति ।

संचिष्य किञ्चिद्वदिता दीचा संस्मरणाय हि विश्वद्धियाम्

एतां प्रविरुप मन्त्री सर्वात् जपेज्जुहोतु यजेच मनृत्॥८२॥ इति श्रीकेशवाचार्य विरचितायां कमदीपिकायां दीक्षापूजानामचतुर्थपटलः ॥४॥

किञ्चित् सङ्किप्य दीक्षा उक्ता कथिता विशद्धियां निर्मेलबुद्धी-नां संस्मरणाय एतां दीक्षां प्रविश्य प्राप्य मन्त्री साधकः सर्वीन् मन्त्रान् जपेत् यजेज्जुहोतु ॥ ८२ ॥

इति श्रीक्रमदीपिकायां चतुर्थपटलः॥ ४॥

बधुना दीक्षितस्य मन्त्रविधि दर्शयति— चैत्रे कृत्वैतन्मासि कर्माऽच्छपक्षे । पुण्यक्षे भूयो देशिकात्प्राप्य दीक्षाम् ॥ तेनाऽनुज्ञातः पूर्वसेवां ब्रितीये । मासि ब्राद्र्यामारभेताऽमलायाम् ॥ १ ॥

चैत्रे मासि पुण्यक्षे शुभनक्षत्रे अच्छपक्षे शुक्कपक्षे एतत्कर्म म-नत्रदीक्षात्मकं कर्म कृत्वा भूयः पुनरिप देशिकात् गुरोदीक्षां म-नत्रापदेशं प्राप्याऽनन्तरं तेन गुरुणा ऽनुज्ञातः द्वितीये मासि वैशाखे अमलायां द्वादश्यां तिथौ पूर्वसेवां पुरश्चरणमारभेत्।

चेत्रे दुःखाय देक्षा स्यात्-इति वचनं गोपालमन्त्रभिन्नदीक्षाविषयम्॥१॥ इत्वेति—

कृत्वा स्नानाद्यं कर्म देहार्चनान्तं। बर्क्माऽऽश्रित्य प्रागीरितं मन्त्रिसुख्यः॥

## शुद्धो मौनी सन् ब्रह्मचारी निशाशी। जप्याच्छान्तात्मा शुद्धपद्माचदान्ना॥२॥

मिन्त्रमुख्यः साधकः स्नानमारभ्यात्मयागान्तं कर्म कृत्वा प्रा-गीरितं वत्माऽऽश्रित्य पूर्वोक्तपूजाप्रकारमाश्चित्य शुद्धा गायत्रीजपेन निष्पापः ब्राह्मणाद्युक्तवाद्यान्तरशौचयुक्तो मौनी वाग्यतः ब्रह्मचारी अष्टविधमेथुनत्यागी निशाशी रात्रिभाजी शान्तात्मा अनुद्धतचित्तः शुक्कपद्मवीजमालया जप्यात्।

अत्रवमागमान्तरोक्तं वोद्धव्यम्।

Ý,

à.

शुभे दिने कोशं कोशद्वयं वा क्षेत्रं विहारार्थे परिकल्प क्षीर-द्वुमभववितस्तिपरिमित। प्रक्षिलकाः प्रत्येकमेकदैव वा दशकृत्वः शतकृत्वो षा जिपत्वा अष्ट दिग्देवताः संपुज्य मध्ये क्षेत्रे क्षेत्र पालविल दत्वा पूर्वा कृत्वा पूर्वा यष्टिक्षु तान्निष्वन्यात् तत्र तः प्रतत्नामना दिक्पतिविल च दत्वा दीपकं च दत्वा जपपूर्वदिन चसे एकभोजनमुपवासो वा गुरुं ब्राह्मणांश्च तर्पयेत्।

तथाच सनत्कुमारकहरे। विप्रांश्च भोजयेदन्नभोजनाच्छादनादिभिः। बहुभिर्वस्त्रभूषाभिः सम्पूज्य गुरुमात्मनः॥ आरभेत जपं पश्चात् तदनुक्षापुरस्सरमिति।

ततो अग्रमदिने स्नानादिकं कृत्वा सङ्कर्णं कुर्यात् ॐअद्यो-नम इत्याद्यसार्याऽमुकमन्त्रस्य सिद्धिकाम इयत्संख्याकजपतद्द-शांशामुकद्रव्यहोमतद्दशांशामुकद्रव्यत्पणतद्दशांशामुकाभिषेकतद्द-शांशब्राह्मणसंत्रदानकभोज्यदानात्मकपुरश्चरणकर्म करिष्ये इति सङ्कर्णं कुर्यात् ततो मन्त्रार्षेच्छन्दोदेवतानां कामस्थाने पुरश्च-रणजपे विनियोग इति।

जपे चायं नियमः।

नैरन्तर्यविधिः प्रोक्तो न दिनं व्यतिलङ्क्येन्। शयनं दर्भशर्यायां श्रुचिः प्रयतमानसः। दिवसातिकमे दोषः सिद्धिवाधः प्रजायते। नारदीये।

शनैः शनैरविस्पष्टं न द्वृतं न विलंबितम्। न न्यूनं नाधिकं वाऽपि जपं कुर्याद् दिने दिने। तथान्यत्र। अनन्यमानसः प्रातः कालान् मध्यंदिनावधि। नारदीये तथैव च। ं नवदश्वस्वपन् गच्छन्नान्यत्किमपि संस्मरन्। न क्षुज्ज्ञम्भणहिकादिविकलीकृतमानसः। मन्त्रसिद्धिमवाप्रोति तस्माद्यत्तपरो भवेत्। उष्णीषी कञ्चुकी नग्नो मुक्तकेशः तथैव च। प्रसारितपाणिपाद नोचपादासनो भवेत्। तथा वैशम्पायनसंहितायाम्। स्नानं त्रिसवनं प्रोक्तमशक्तौ द्विः संक तथा। अस्त्रातस्य फलं नाऽस्ति न चाऽतर्ज्यतः पितृन्। नाऽसत्यमभिभाषेत नेन्द्रियाणि प्रलोभयेत्। श्चयनं दर्भशय्यायां श्चिः प्रयतमानसः। तद्वासः क्षालयेक्षित्यमन्यथा विद्यमावहेत्। नैकवासा जपेन्मन्त्रं बहुवस्त्री कदाचन॥ उपर्यधो वहिर्वस्त्रे पुरश्चरणकृद्भजेत्। तथा नारदीये। स्त्रीश्रुद्राभ्यां न सम्भाषे द्रात्री जपपरो न च। जपेन्न सन्ध्याकालेषु प्रदोषे नो भयेषु च। ब्राह्मणानीतवस्त्रगुद्धजलेनकर्मकृद्धभवेदिति॥ २॥ जिपतुः कृत्यमाह-तन्विश्विति ।

> तन्वन् शुश्रुषां गोषु ताभ्यः प्रयच्छन् । ग्रासं भृतेषु प्रोद्वहँश्चानुकम्पाम् ॥ मन्त्राधिष्ठात्रीं देवतां वन्दमानी । दुर्गी दुर्वीधध्वान्तभानुं गुरुं च ॥ ३॥

गोषु शुश्रूषां गोपरिचर्या धूमकण्डूयनादिस्तां सेवां विस्तार-यन् किंकुर्वन् ताभ्यो गोभ्यो प्रासं प्रयच्छन् गोपालमन्त्र एव प्रासादिकम् अत्रोपादानादन्यत्रानुकेश्च भूतेषु प्राणिषु करुणां धा-रयन् मन्त्राधिष्ठात्तदेवतां दुर्गाम् अञ्चानान्धकारसूर्य गुरुं च वन्दमानः ॥ ३॥

कुर्वन्निति-

कुर्वन्नात्मीयं कर्म वर्णाश्रमस्यं। मन्त्रं जप्त्वा त्रिः सानकाले ऽभिषिश्चेत्॥ आचामन् पाथस्तत्वसङ्ख्याप्रजप्तं। मुञ्जानश्चाऽत्रं सप्तजप्ताञ्जनादि॥४॥

स्वीयं वर्णाश्रमोक्तं कर्म कुर्वन् आत्मीयं आत्मनो यो वर्णो ब्राह्मः णादि यो वाऽऽ श्रमो ब्रह्मचर्यादिस्तत्र तत्रस्थं कर्म विहितं तः तत्कुर्वन्नित्यर्थः मन्त्रजप्तज्ञलेन काले वारत्रयं स्वात्मानमभिषिञ्चेन्त् तत्वसंख्याप्रजप्तं द्वात्रिश्चातं वा त या जलम् आचमन् इत्थमेवाऽन्नं मुझानः पुनः कीदशः सप्तजप्तं अञ्जनादि कज्जलादि यस्य स तथा आदिशब्देन गन्धमाल्यादीनां परिग्रहः अञ्चनाद्य इति कचित्पाठः॥ ४॥

जपस्थानमाह—

अद्रेरिति।

अद्रे: श्रृङ्गे नद्यास्तरे विल्वमूले । तोषे हृदग्ने गोकुले विष्णुगेहे ॥ अश्वत्थाघस्तादम्बुधेइचाऽपि तीरे । स्थानेष्वेतेष्वासीन एकैकदास्तु ॥ ५ ॥

प्रज्ञवेदयुतचतुष्कं दशाक्षरं मनुवरं पृथक् कमशः॥ अष्टादशाक्षरं चेदयुतस्यमित्युदीरिता सङ्ख्या॥ ६॥
प्रवेतगृङ्गे नदीतीरे विव्ववृक्षसमीपदेशे हर्यप्रमाणजले गो- ष्ठे विष्णुप्रतिमाधिष्ठितगेहे पिष्पळवृक्षसमीपदेशे समुद्रस्य तीरे अष्टसु स्थानेषु आसीन उपविष्टः एकैकश एकैकस्मिन् स्थाने ने स्थानेषु क्रमशः क्रमण पृथक् अयुतचतुष्कं कृत्वा दशाक्षरमन्त्रं जपेत् यदाऽष्टादशाक्षरमन्त्रः तदा ऽयुतद्वयं कृत्वा इति जपसंख्यो-दीरिता अत्र न प्रतिस्थानम् अयुतचतुष्कायुतद्वयजपः किन्तु तथा जप्तव्यं येन सर्वत्र जपेन तावत्येव संख्या भवति अन्यथा ऽष्टसु स्थानेषु जपेना ऽष्टादशाक्षरे षांडशायुतजपः स्यात्।

प्रपञ्चसारेऽपि ।

अयुतद्वितयावधिजपः स्यादिति ।

यद्यप्यष्टादशाक्षरे इयं संख्या तथा ऽपि तुल्यन्यायाद्दशाक्षरे । ऽपि इयमेव व्यवस्थेति रुद्रघरः॥५॥६॥

उक्तेषु स्थानेषु क्रमेणाऽऽहारनियममाह। शाकमिति।

द्याकं मूलं फलं गोस्तनभवद्धिनी भैक्षमनं च सक्तुं। हुग्धानं चेत्यदानःक्षितिधरिशाखरादौ कमात्स्थानभेदे। एकं चैषामशक्तौ गादिनमिह मया पूर्वासेचाविधानं— निर्वतेऽस्मिन्पुनश्च प्रजपतु विधिवत्सिद्धये साधकेशः॥७॥

क्षितिघरशिखरादौ पूर्वोक्तपर्वतशुक्षादौ स्थानविशेष कमादे-कैकं क्रमेण विहितं शाकं वास्तुकादि मूळं शूरणादि फलम् आ-म्रादि गोस्तनभवं दुग्धं दिध च द्वन्द्वः भेक्षं भिक्षात उपलब्धमकं च प्रशस्तं हैमतिकं सितास्विकं सक्तुं भृष्ट्यवचूर्णं दुग्धाकं पायसम् अदानो मक्षमाणः जपं कुर्यात् मितोदनम्।

शस्तान्नं च समश्नीयान् मन्त्रसिद्धिसमीहया । तस्मान्नित्यं प्रयत्नेन शस्तान्नाशी भवेन्नर इति ॥

अशक्तं प्रत्याद एकमिति अशको चैषामद्रिशः शायष्टस्थानानां

मध्ये एकं स्थानं समाश्रित्य शाकाचष्टविधेष्वेकं भोजनमाश्रित्य जपं कुर्यात्।

तदुक्तं नारदीये ।

Ä

Ì.

मृदु सोष्णं सुपकं च कुर्याद्वै लघु भोजनम्। नेन्द्रियाणां यथा वृद्धि स्तथा भुक्षीत साधकः॥ यद्वा तद्वा परित्याज्यं दुष्टानां सङ्गमं तथा।

इह प्रन्थे पूर्वसेवाविधानं सया गदितम् कथितम् अस्मिश्चिन्ते सम्पूर्णे पुरश्चरणजपे पुनश्च प्रजपतु सिद्धये विशिष्टफलसिद्धये विधिवत् यथोक्तप्रकारेण अत्र केचिद्दिमन्पूर्वसेवारम्भे कर्माण निर्वृत्ते समाप्ते पुनःपुरश्चरणजपं करोत्वित्याद्धः॥ ७॥

देहार्चनाम्ते दिनशो दिनादौ-दीक्षोक्तमागीन्यतरं विधानम् । आश्रित्य कृष्णं प्रयजेद्विविक्ते-गेहे निषण्णो हुतशिष्टभोजी ॥ ८॥

देहार्चनान्तेदेहपूजावसाने दिनशः प्रतिदिनं दिनादौ प्रातदीक्षी-क्तमागेषु षोडशपञ्चोपचारादिषु अन्यतरमेकं वर्त्माश्चित्व कृष्णं प्रयजेत पूजयतु आवरणभेदाद्धतमभेदः कीडशः विविक्त एकान्ते गृहे निषणण उपविष्टः पुनःकीडशः हुतशिष्टभोजी प्रात्यहिकजप-दशांशहोमावशिष्टभोजी ॥ ८॥

प्रकारान्तरमपि महते फलाय पुरश्चरणमाह— दशलक्षमिति रुद्रघरः। वयं तु पश्यामः। प्रकृतयथोक्तपुरश्चरणमाह॥ दशलक्षमिति।

द्शलक्षमक्षयफलपदं मनुं प्रतिज्ञप्य शिक्षितमति देशाक्षरम् जुद्धुयाद् गुडाज्यमधुसंप्लुतैर्नवै । रक्णाम्बुजैद्धेतवहे दशायुतम् ॥ ९॥ शुक्रमतिः साधकः अक्षयफलदं मोक्षफलं दशाक्षरं मनुं दशल-क्षं प्रतिजप्य द्वतवद्दे संस्कृताग्नौ अरुणाम्बुजैररुणकमले देशायुतं लक्षमेकं जुद्दुयात् कीदशैः गुडाज्यमधुसंप्लुतैः गुणघृतमधुस-युक्तैः ॥ ९ ॥

ञुषिरेति—

शुषिरयुगलवर्णे चेन्मतुं पञ्चलक्षं-प्रजपतु जुहुयाच प्रोक्तक्लप्त्याऽर्द्धलक्षम् । अमलमतिरताभे पायसैरम्बुजानां-सद्दितघृतसितैरेवाऽऽरभेद्धोमकर्म ॥ १०॥

शुषिरयुगलवर्ण शुषिरं छिद्रं नवसंख्यात्मकं तस्य युगलं द्वन्द्वम् अष्टादशाक्षरं जपेत् तदा पञ्चलक्षं प्रजपतु प्रोक्तक्लप्त्या पूर्वोक्तप-रिपाट्या चाऽर्द्वलक्षं जुहुयात् यथोकहोमद्रव्यालाभे द्रव्यान्तरमाह अमलमतिरिति शुद्धमातिः अम्बुजानां पद्मानामलाभे ऽप्राप्तौ पा-यसैः परमान्ने होंममारभेत कीहरौः सहिते धृतसिते येषु तैः घृ-तश्करासहितैरित्यर्थः स्वाहान्तेन होमपूजेति सर्वत्र बोद्धव्यं हो। मादेश्चानुष्ठानप्रकारो मत्कतहोमानुष्ठानपद्धतेरवगन्तव्यः।

नारदीयेयथा॥
जपस्य तु दशांशेन होमः कार्यो दिने दिने।
अथवा लक्षपर्यन्तं होमः कार्यो विपश्चितेति॥१०॥
होमाशकं प्रत्याह—
अश्वानामिति।

असक्तानां होमे निगमरसनागेन्द्रगुणितो-जपःकार्यद्वेति द्विजन्दपविशामाहुरपरे ॥ सहोमद्वेदेषां सम इह जपोहोमरहितो-य उक्तो वर्णानां स खलु विहितस्तच्चलदृशाम् ॥११॥ तावदृद्व्याद्यसम्पत्त्या होमकमाणि असमर्थानां वाह्मणक्षत्रिय- वैश्यानां यथासंख्यं निगमा वेदाश्चत्वारः रसाः षट् नागेन्द्राः अष्टी एतेर्गुणिते जेपो ऽनुष्टेय इत्यपरे आचार्या आहुः तत्रकृत एव जपः एतै गुणित इति रुद्रधरः ।

वस्तुतस्तु । होमाराकौ जपं कुर्याद्धोमसंख्याचतुर्गुणम्। षड्गुणं चाष्टगुणितं यथासंख्यं द्विजातयः। इति पुरश्चरणचन्द्रिकोक्तमेव युक्तं पश्यामः। होमकर्मण्यशक्तानां विप्राणां हिगुणो जपः॥ इतरेषां तु वर्णानां त्रिगुणो हि विधीयते।

इति एतेषां मतापेक्षया अपर इत्युक्तम् एतेषां च मते तर्पणादि-व्यतिरेकेण मुलभूतजपाद्विगुणजपेनैव पुरश्चरणसिद्धि भेवति तथैव ग्रन्थान्तरे ऽभिधानात् एषां ब्राह्मणादीनां होमसाहितश्चेज्जपः त-दा त्रयाणामपि अयुतचतुष्टयादिसमानमेव वर्णानां ब्राह्मणादीनां होमरहितो य उको जपः अत्र होमरहितो य श्चतुर्गुणो जप इति भैरवित्रपाठिनः स एव तश्चलदशां तत्पत्नीनां चिहितः॥११॥

श्रुद्रंप्रत्याद्द—

यं वर्णमाश्रितो यः शुद्रः स च तन्नतश्रुवाम्। विद्धीतजपं विधिवच्छद्धावान् भाक्तिभरावनम्रतनुः १२॥

ब्राह्मणादीनां मध्ये यं वर्णे शुद्रः समाश्रितः स तन्नतभ्रवां तेषा मेव द्विजात्यादीनां स्त्रीणां विद्वितं जपं विधिवत् क्थितप्रका-रेणविहितं कुर्यात् कीहराः श्रद्धायुतः पुनः कीहराः भक्तिभरेण भ-त्त्वितिश्येन नम्रा तनुः शरीरं यस्य स तथा जपश्चायं होमरहित इति रुद्रधरः ॥ १२॥

पुरश्चरणोत्तरकृत्यमाह— पुनरिति ।

पुनरभिषिको गुरुणा विधिवदिश्राण्य दक्षिणां तस्मै अभ्यवहार्यं च विप्रान्विभवैःसम्प्रीणयेच मक्तियुतः १३॥

गुरुणा पुनरपि विधिवत् यथोक्तविधिना अभिषिकः कृताभिषे-

कः तस्मै गुरवे दक्षिणां विश्राण्य दत्वा विमानभ्यवहायं भोजयित्वा भक्तियुतः सन् संप्रीणयेत् धनधान्यादिभिः प्रीतिं कुर्यात्॥ १३॥

सिद्धमन्त्रस्य कृत्यमाइ— इतीति।

इति मन्त्रवरद्वितयान्यतरं-परिसाध्य जपादिभिरच्युतधीः । प्रयजेत्सवनत्रितये दिनशो-विधिनाऽथ मुक्जन्दममन्दमतिः ॥ १४॥

इत्यनेन प्रकारेण मन्त्रवितयान्यतरं मन्त्रवितययोर्मध्ये एकं जपा-दिभि जेपपूजाहोमतर्पणीदिभिः परिसाध्य साधियत्वा अच्युतधीः अच्युते श्रीकृष्णे धीर्कुद्धिर्यस्य स तथा यद्वा अच्युता न क्षरिता विष्णो बुद्धियस्य स तथा सवनित्रतये सन्ध्यादित्रये दिनद्यः प्रति-दिनं विधिना उक्तप्रकारेण मुकुन्दं ऋष्णं प्रयजेत् पूजयतु अमन्द्म-तिः शुद्धमितः॥ १४॥

पूजायां प्रातःकालिकध्यानमाह—

अथेति।

अथ श्रीमदुद्यानसंवीतहैम-स्थलोद्गासिरत्नस्फुरन्मण्डपान्तः। लसत्कल्पदृचाध वृद्दीप्तरत्न-स्थलीधिष्ठिताम्भोजपीठाधिरुदम्॥ १५॥

सप्तरहोकान्तं कुलकम्।

अथानन्तरं भक्तिनम्नः भक्तातिशयेन नम्रदेहः प्रगे पातःकाले कथितरूपं कृष्णमनुस्मृत्य ध्यात्वा तदक्षेन्द्रवज्रादिभिः तस्य क्र-ष्णस्याङ्गानि पूर्वोक्तानि हृदयादीनि इन्द्रादयो दश्च विक्पालाः वज्रा-द्यस्तदायुधानि च तैः सह पूजियत्वा तं कृष्णं सिता शर्करा मो-चा कदली विशेषः हैयद्भवीनं सद्योजातपृतम् पिमस्तथा दश्चा वि-

मिश्रेण दिघसंयुक्तेन दौरधेन पायसेन च मन्त्री सम्प्रीणयेत् क्रीडः श्रीमत् शोभायुक्तं यदुद्यानं क्रीडावनं तेन संवीतं वेष्टितं यद्धेमस्थलं लसत्काञ्चनभूमि स्तत्रोद्धासीनि उद्गतिकरणानि यानि यानि रत्नानि तैः स्फुरन् देदीप्यमानो यो मण्डप स्तस्या उन्तर्मध्ये देदीप्यमानो यः कल्पवृक्ष स्तस्याध र्ञायावाम् उद्गता दीप्ति यस्य
ताद्दशं रत्नमयं यत्स्थानं तद्धिष्ठितं तत्रावस्थितं यद्मभोजं पद्मं
तदेव पीठं तत्राधिकृ मुपविष्टम् ॥ १५॥

### महानीलेति ।

महानीलनीलाभमत्यन्तवालं-गुडस्निग्धवक्रान्तविस्नस्तकेशम् । अलिब्रातपर्याकुलोत्फुलपद्म-प्रमुग्धाननं श्रीमदिन्दीवराक्षम् ॥ १६॥

पुनः कीद्दर्शं महानील इन्द्रनीलः तद्वन्नीलाभं इयामं पुनः अत्य-न्तवालं पञ्चवार्षिकं पुनः गुडाः कुटिलाः स्निग्धाः चिक्कणाः क-णीन्ते कपोले विस्नस्ताः पर्याकुलाः वक्तान्तेतिपाठे विश्रस्ता मुखाः वलिक्वताः केशा यस्य तम् अलिबातेन भ्रमरसमूहेन पर्योकुलं च-श्चलं व्याप्तं वा यत्फुल्लं विकस्तितं पद्मं तद्वत्प्रमुग्धं मनोहरम् आन-नं मुखं यस्य तं पुनः श्रीमत् दोषरहितं यदिन्दीवरं नीलपद्मं त रसदशे अक्षिणी यस्य तम् ॥ १६॥

#### चलदिति -

À.

चलत्कुण्डलोल्लासिसंफुल्लगण्डं-सुघोणं सुद्योणाधरं सुस्मितास्यम् । अनेकादमरदम्युल्लसत्कण्ठभूषा-लसन्तं बहन्तं नखं पौएडरीकम् ॥ १७ ॥

पुनः कीहरां चञ्चले ये कुण्डले ताभ्यामुचती उल्लिती शो-भमानी संफुली विकाशितो गण्डी यस्य तं पुनः शोभमाना घो- णा नासा यस्य तं पुनः सुशोणो लोहितो ऽधरो यस्य तं पुनः शोभनं यत् स्मितमीषद्धास स्तद्यक्तमास्यं यस्य तं पुनः अनेका-नि यान्यश्मानि इन्द्रनीलप्रभृतीनि रत्नानि तेषां ये रश्मंयः किर-णाः तैरुष्ठसन्ती या कण्ठभूषा तया लसन्तं शोभमानं पुनः पौ-ण्डरीकं व्याघ्रसम्बन्धिनखं वहन्तं धारयन्तम् ॥ १७ ॥

समुद्धूसर इति-

समुद्धूसरोरःस्थलं घेनुधूल्या सुपुष्टाङ्गमष्टापदाकल्पदीप्तम् । कटीरस्थले चारुजङ्घान्तयुग्मे-पिनद्धं कणत्किङ्किणीजालदाम्ना ॥ १८॥

पुनः कीदशं धेनुधूल्यागोरजसा समुद्धूसरं धूसरितम् उरः स्थलं यस्य तं गवामनुगमनातः सुष्ठु पुष्ट मङ्गं यस्य तं कीदशं अध्यादाकलपदीप्तं सुवर्णघटितालङ्कारेण शोभमानं पुनः कीदशं कणितिकङ्किणीजालदाम्ना शब्दायमानश्चद्रघण्टिकासमृहमालया किटिस्थले श्रोणितटे चारुजङ्कान्तयुग्मे मनोहर्गुल्फद्वयोर्द्ध्रपदे शो पिनदं वद्मम्॥१८॥

इसन्तमिति—

हसन्तं इसद्बन्धुजीवप्रसून-प्रभां पाणिपादाम्बुजोदारकान्त्या॥ करे दक्षिणे पायसं वामहस्ते। द्धानं नवं शुद्धदेयङ्गवीनम्॥ १९॥

पुनः कीहरां।

पाणिपादाम्बुजोदारकान्त्या हस्तचरणपद्मविपुलशोभया हस्त द्वन्धुजीवपुष्पकान्ति हसन्तं उपहसन्तम् पुनः कीढशं दक्षिणे करे हस्ते पायसं सन्यहस्ते वामकरे नवं नृतनं शुद्धं निष्कलुषं हैयङ्गवीनं नवनीतं ह्योगोदोहोद्भवं घृतं दधानं धारयन्तम् ॥ १९ ॥ महीति -

(3)

Ø

\$

महीभारमृतामरारातियूथा-मनःपूतनादीनिहन्तुं प्रवृत्तम् ॥ प्रभुं गोपिकागोपगोवृन्दवीत-खुरेन्द्रादिभिर्वन्दितं देववृन्दैः॥ २०॥

पुनः कीहरां महीभारभूतामरारातियथान पृथिवीभारकपर्दैत्यसमृहान अनःपूतनादीन राकटासुरप्रभृतीन निहन्तुं प्रवृत्तं पुनः
कीहरां प्रभुं समर्थम् ईश्वरं पुनः कीहरां गोपिका गोपस्त्री गोपः
गौः एतेषां समूहेन वीतं वेष्टितं पुनः कीहराम् इन्द्रादिभिर्देवससूहैर्नमस्कृतम् ॥ २०॥

प्रगे पूजियित्वेत्यनुस्मृत्य कुष्णं-तद्क्षेन्द्रवज्ञादिकैर्भक्तिनद्भः ॥ सितामोचहैयङ्गवीनैश्च द्धा । विभिश्रेण दौरधेन सम्प्रीणयेत्तम् ॥ २१ ॥

पूर्वदलोकेव्याख्यातमपि क्रमानुरोधेन व्याख्याते प्रगे प्रातःका ले उक्तप्रकारेण कृष्णमनुस्मृत्य ध्यात्वा उपचारैः सम्पूज्य अङ्गा-धावरणैः सह सम्पूज्य नैवेधं वधात् नैवेधद्रव्यमाह सितिति सिता दार्करा मोचा कदली हैयङ्गवीनं दौग्धेन पायसेन ॥ २१॥ प्रातःसवनपूजाफलमाह— इतीति

हित प्रातरेवार्चयेदच्युतं यो-वरः प्रसद्दं शश्वदास्तिक्ययुक्तः ॥ लभेताचिरणैव लक्ष्मीं समग्रा बिह्येत्य शुद्धं परं धाम भूयात् ॥ २२ ॥

इत्यनेन प्रकारेण प्रत्यहं शह्वत्सर्वदा आस्तिक्ययुक्तः सन् यो-नरः प्रातःकाळे अच्युतमर्चयेत् तमेवावदयं पूजयति स हह छोके अचिरेणैवालपकालेनैव समग्रां सम्पूर्णी लक्ष्मी सम्पदं ल-भते प्राप्नोति प्रेत्य देहं परित्यज्य परं शुद्धं ब्रह्माख्यं महः भूयात् प्राप्नोति तत्सरूपो भवती त्यर्थः॥ २२॥

मातः पूजायामेव नैवेद्यं तर्पणं च दर्शयति— अन्होमुखइति।

अन्हो मुखेऽ नुदिन भित्य भिष्ठण शौरिं-द्रभा थ वा गुडयुतेन निवेच तोयैः॥ श्रीमन्मुखे समनुतर्ण च तद्धिया तं-जण्याहसहस्रमथ साष्टकषादरेण॥ २३॥

अथवा शब्दः पादपूरणे इति पूर्वोक्तप्रकारेण अन्होमुखे प्रातः-काले अनुदिनं प्रत्यहं शौरिं कृष्णम् अभिपूज्य गुडसहितेन दृष्ता नैवेद्यं दत्वा जलैस्तद्धिया गुडसहितवुद्धा श्रीमतः कृष्णस्य मुखे समनुतर्ण्यं अथानन्तरं तं मन्त्रमादरेण साष्टकं सहस्रम् अष्टोत्तर-सहस्रं जपेत्॥ २३॥

मध्यदिनसवनध्यानमाह्-मध्येदिन इति

मध्यंदिने जपविधानाविशिष्टरूपं-चन्चं सुर्राष्यितिसेवरसुरुववृन्दैः॥ गोगोपगोपविनितानिकरैः परीतं-

सान्द्राम्बुद्च्छविस्रुजातमनोहराङ्गम्॥ २४॥

चतुर्थेश्होकस्थिकयया योजना एवमनेन प्रकारेण मध्यन्दिने मध्यन्हि नन्दजं कृष्णं ध्यात्वा इन्दिरा श्रीस्तस्या आप्त्यर्थम् अर्च- यतु कीदशं जपविधानेन विशिष्टं क्ष्पं यस्य तं जपार्थ यत् ध्यानम् अथ प्रकटसौरभेत्यादि तृतीयपटलोक्तध्यानं तदेवात्रापीति त्रिपा- ठिनः पुनः कीदशं वन्धं श्रेष्ठं पुनः कीदशं सुरा इन्द्राद्य ऋषय नारदाद्यः यत्यः सनकाद्यः खेचरा स्वर्गवासिनः एतेषां मुख्या श्रेष्ठाः तेषां सुर्वेः ससुद्दैः तथाः गौः गोपः गोप्स्री च एतेषां निक्रैः

समृद्धैः परीतं वेष्टितं सान्द्रो निविडो यो अम्बुदो मेघस्तद्वरुद्धिः र्यस्य तत् अथ च सुजातं दोषरहितम् अथ च मनोहरं नेत्रोत्सव-कारकमङ्गं यस्य २४॥

मायूरपत्रपरिक्तस्वतंसरम्य-धम्मिष्ठमुल्लसिताचिल्लिकमम्बुजाचम् ॥ पूर्णेन्दुचिम्बबद्वं मखिक्कण्डलश्री-गण्डं खुनासमतिखुन्दरमन्दहासम् ॥ २५ ॥

पुनः की हशं —

Ď.

4

मयूरस्येदं मायूरं पत्रं पक्षः मायूरं च तत्पत्रं चेति मायूरपत्रं तेन परिक्लप्तो यो वतंसः शिरोभूषणम् । चष्टिभागुरिरह्लोपमवाष्योरूपसंगयोः

इत्यकारलोपः।

तेन रम्यो मनोहरो धिमिल्लः केशपाशो यस्य तं पुनः कीह-शम् अम्बुजवत् पद्मवत् अक्षिणी यस्य स तथा तं पुनःकीहशं सं-पूर्णो य इन्दुविम्वश्चन्द्रमण्डलं तद्वद्धदनं मुखं यस्य स तथा तं पुनःकीहशं माणिमयं यत् कुण्डलं तेन श्रीयुक्ती शोमासिहती ग-ण्डौ यस्य तं पुनः कीहशं शोमना नासा यस्य तं पुनः कीहशं म-नोहरेषद्धास्ययुक्तम् ॥ २५॥

पीताम्बरं रुचिरन्पुरहारकाञ्ची-केयूरकोर्मिकटकादिभिरुज्वलाङ्गम् ॥ दिन्धानुलेपनपिशङ्गितमंसराज-दम्लानचित्रवनमालसनङ्गदीप्तम् ॥ २६ ॥

पुनः कीहरां पीतमम्बरं वस्तं यस्य तं पुनः कीहरां मनोहरनृपुरादिभिः शोभितमङ्गं यस्य तं हारो मुक्तावली काञ्ची श्रुद्रघण्टिका
केयूरमङ्गदम् अर्मिमुंद्रिका कटकः कङ्कणः आदिपदेन किरीटादीनां
परिग्रहः पुनः कीहरां देवसंबन्धिना ऽनुलेपनेन कुङ्कुमादिना पिशङ्कितं पिआरितम् असे स्कन्धे राजन्ती शोभमाना अम्लाना अहि-

ष्टा चित्रा नानाप्रकारिका वनमाला पत्रपुष्पमयी आपादलम्विनी माला यह्य तं पुनः कीदशम् अनङ्गवत् कामवत् दीप्तम् ॥ २६ ॥

वेणुं घम्नन्तमथवा स्वकरे दधानं-खन्येतरे पशुपयष्टिमुदारवेषम् । दक्षे मणिप्रवरमीप्सितदानदक्षम् ॥ ध्यात्वैवमर्चयतु नन्दजमिन्दिराप्त्ये ॥ २७॥

षुनः की दशम्।

वेणुं धमन्तं वाद्यन्तम् अथवा पक्षान्तरे स्वकरे सन्येतरे वामे
गोरक्षणदण्डं दधानं तथा दक्षे दिक्षणे ईिप्सितदानदक्षं मिणि
दधानं णुनः कीदशम् उदारवेषम् उद्घटवेषिमिति रुद्धधरः वस्तुतस्तु
वेणुं वादयन्तं तदेवदर्शयित अधित वामकरे सन्यं दक्षिण वामयो
रित्यभिधानात् द्वयोरेवात्रतन्त्रेणसंग्रहः तत्र सन्ये द्वितीयवामहस्ते पशुपयि पशुरक्षणार्थं यि दण्डं तथा सन्ये दक्षिणे हस्ते
प्रणिप्रवरं मिणिश्रेष्ठं चिन्तामिण दधानं कीदशं मिणिप्रवरम् ईिप्सितद्यानदक्षं वाञ्छितार्थदानक्षमम् इत्यर्थः॥ २७॥

आवरणनैवेद्यदानप्रकारमाइ— दामादिकेति ।

दामादिकाङ्गद्यितासुहृद्ङ्घिपेन्द्र-वज्रादिभिः समिषपूज्य यथाविधानम् ॥ दीक्षाविधिमकथितं च निवेद्यजातं-हैमे निवेद्यतु पात्रवरे यथावत् ॥ २८॥

दाम आदिर्यस्य आदिपदेन सुदामादीनां परिग्रहः अङ्गानि पूर्वो-कानि पञ्च द्यिता राक्ष्मण्याद्याः सुहृदो वसुदेवाद्याः अङ्ग्रिपा मन्दाराद्याः पूर्वोक्ता इन्द्रादयो दश दिक्पालाः वज्रादीनि च तेषाम् सासुभानि पूर्वोकानि पतैर्यथाविधानं सथोकप्रकारेण कृष्णं सं- पूज्य दीक्षाविधाने कथितं नैवेद्यसमूहं हैमे सुवर्णमये पात्रश्रेष्ठे यथावत् निवेदयतु ॥ २८ ॥

होमादिकमाह— अष्टोत्तरमिति।

अष्टोत्तरं शतमथो जुहुयात्पयोत्तैः। सर्पिःप्जुतैः सुसितशर्करया विमिश्रैः॥ द्याद्वर्ति च निजदिश्च सुरर्षियोगि-वर्गीपदैवतगणेभ्य स्दग्रचेताः॥ २९॥

अनन्तरं पयोष्ठैः पायसैः सिर्णःष्ठुतैः सुसितशर्करया विमिश्रः अतिशुभ्रशर्करया मिलितैः अष्टाधिकं शतं जुहुयात् होमं कुर्यात् । साहचर्यात् कल्पनालाघवाच्च होमोक्तद्रव्यणेव निजदिश्च स्वस्वविद्य सुर्पियोगिवर्गोपदैवतगणेभ्यो विल दद्यात् तत्र सुरा विरिश्च सुर्पियोगिवर्गोपदैवतगणेभ्यो विल दद्यात् तत्र सुरा विरिश्च सुर्पियोगिवर्गोपदैवस्थाः ऋषयो नारदादयो दक्षिणदिवस्थाः योगिवर्गः सनकादिः पश्चिमदिवस्थ उपदेवगणाः यक्षसिद्धगन्ध-विद्याधराद्याः उत्तरदिवस्था इतित्रिपाठिनः उपदेवगणाः दशिदिवस्थाः क्षाला इतिहद्वधरः उद्गयचेता उद्घटिचक्तः सोत्साद्व इत्यर्थः॥ २९॥

नवनीतेति ।

नवनीतमिलितपायसधिया ऽर्चनान्ते जलैर्मुखे तस्य । सन्तर्ण्य जपतु मन्त्री सहस्रमष्टोत्तरशतं वाऽपि॥३०॥

अर्चनान्ते पूजावसाने तस्य देवस्य मुखे नवनीतेन मिलितं सम्बद्धं यत् पायसं तद्बुध्या जलैः सन्तप्ये तर्पण कृत्वा मन्त्री साधकः अष्टाधिकं सद्दसं शतं वा जपतु ॥ ३०॥

एतत्फलमाह-

अहुइति ।

1

अहो मध्ये बल्लवीवल्लभं तं-नित्यं भन्ना ऽभ्यर्चयेत् यो नराम्रयः॥ देवाः सर्वे तं नमस्यान्ति शहवत् । वर्तेरत् वै तदशे सर्वलोकाः ॥ ३१ ॥

यो नराग्यो नरश्रेष्ठः अहः मध्ये सध्याहे तं वल्लवीवल्लभं भोषी-प्रियं नित्यं सर्वदा भक्त्वा सात्विकेन भावेनार्चयेत् तं नरश्रेष्ठं सर्वे देवाः नमस्यन्ति तथा शहवत्सर्वदा•सर्वे जना एव तद्वशे वर्तेरन् तद्वदयाः स्युरित्यर्थः ॥ ३१ ॥

A

मेधिति।

मेघायुःश्रीकान्तिस्रीभाग्ययुक्तः। पुत्रैर्मित्रैगीमहीरत्नघान्यैः॥ भोगैश्चान्यैर्भूरिभिः सन्निहास्त्रो-भ्रुपात भूगो घाम तचाच्युतास्यम्॥ ३२॥

तथा इह लोके मेघा घारणावती बुद्धिः आयुः जीवनं श्रीः लक्ष्मीः कान्तिः शरीरशोभा सौभाग्यं सर्वजनिषयता एते युक्तः सम्बद्धः तथा पुत्रेरौरसैः मित्रैः सुदृद्धि गौः पृथिवी रत्नं घान्यं वीह्यादिः एतेश्चं तथा अन्यैर्भूरिभिः प्रचुरैः. सुकैराख्यः उपित्रतः सन्पुनः देहावसाने अच्युताख्यं कृष्णनामकं तेजो मही भूयात् तद्रूपो भवतीत्यर्थः ॥ ३२ ॥

तृतीयकालपूजाव्यवस्थामाह—

तृतीयेति।

तृतीयकालपूजायामस्ति कालाविकल्पना। सायान्हे निचा वेत्यत्र वदन्त्येके विपश्चितः॥३३॥

तृतीयकालपूजायां कालस्य वेलायां विकल्पना विकल्पोऽस्ति तमेवाह सायाहे सन्ध्यायां निश्चि रात्रौ वेति अत्र एके विपश्चितो वदन्ति ॥ ३३ ॥

कि तत्राह्—

द्शाक्षरेणेति ।

\*

दशाक्षरेण चेद्रात्री सायान्हे ऽष्टादशाणितः। उभवीमुभवेनैव कुर्वादित्यपरे जगुः॥ ३४॥

चेद्यदि दशाक्षरेण मन्त्रेण पूजादिकं तदा रात्रौ यद्यष्टादशार्णतो अष्टादशाक्षरेण मन्त्रेण तदा सायाहे इत्येकेषां मतम् अपरे पुनः उभयीम् उभयपूजाम् उभयनेव दशाक्षरेणा ऽष्टादशाक्षरेण च तत् कुर्यात् इति जगुः कथयन्ति तथा चैच्छिको विकल्प इतिभावः ॥३४॥

सायाह्रइत्यादि-

अत्र नवरलोकान्तं कुलकम्।

सायान्हे बारवत्यां तु चित्रोचानोपशोभिते।

द्यष्टसाहस्रसंख्याते भवनैरभिसंहते॥ ३५॥

इंससारसंकीणैंः कमलोत्पत्तशालिभिः।

सरोभिरमताम्भोभिः परीते भवनोत्तमे॥ ३६॥

वद्यत्पयोतनयोतसद्यौ मणिमग्डपे।

स्वास्तरे सुखासीनं हेमाम्भोजासने हरिस्॥३०॥

नारदायैः परिवृतमात्मतत्त्वविनिर्णये।

तेभ्यो सुनिभ्यः स्वं धाम दिक्षन्तं परमक्षरस्॥३८॥

सायाहे एवमेताहरावेषधारिणं हरिं ध्यात्वा ऽचियेत् कीहरां मुहास्तरकोमलासनक्षे हेमाम्मोजासने कनकपद्मासने समासीनम्
उपविष्टं कुत्रावस्थितं मणिमण्डपे किंविशिष्टे उद्गच्छन् यः प्रद्योतनः सूर्यः तस्य द्योतस्य समाना द्युति येस्य तस्मिन् कुत्र भवनोतमे गृहश्रेष्ठे किंविशिष्टे चित्रोद्यानोपशोभिते बहुधोपवनसेविते
पुनःकिंविशिष्टे द्वारवत्यां विद्यमाने पुनः किंविशिष्टे भवनैगृहैरिमसंवृते कीहरौः द्यष्टसहस्रसंख्यातैः।

पुनः किविशिष्टे-

सरोभिः सरोवरैः परीते कीहरीः अमलाम्मोभिर्निमेलजलैः पुनः कीहरीः हंससारसस्कीणैः हंसादिपश्चिगणैक्योप्तैः पुनःकीश्ररीः कम-लीत्पलशालिभिः पृषोत्पलसहितैः ।

इरि की इशं-

नारदाधैः मुनिभिः परिवृतं वेष्टितं किमथैमात्मतत्व-निर्णये आत्मतत्वनिश्चये निमित्ते पुनः कीदशं तेभ्यो नारदादिभ्यः स्वं धाम ज्ञानस्वरूपमात्मानं कथयन्तं पुनःकीदशं परमविद्या-तत्कार्यरहितं पुनःकीदशम् अक्षरम् अविनाशि ॥३५॥३६॥३०॥३८॥

इन्दीवरिनभं सौम्यं पद्मपत्रारुणेक्षयम् । क्षिग्धक्कन्तलसंभिन्नकिरीटस्रक्कटोज्ज्वलम् ॥३९॥ पुनः कीदशं—

इन्दीवरिनमं नीलाम्भोजसद्दां खोम्यम् उत्रतारिहतं पुनः की-दृशं पद्मपत्रवदायते दीर्घे ईक्षणे यस्य तं पुनः स्निग्धाः चिक्कणा ये कुन्तलाः केशास्तैः स्निमन्ने मिलिते किरीटमुकुटे ताम्यामु-ज्वलं देदीण्यमानं तत्र किरीटशब्देन ललाटाश्रितः त्रिशकोऽल-क्वारिवशेषः कथ्यते मुकुटशब्देन च मूर्धि मध्यभागाश्रितं तस्त्र दीपशिखाकारो ऽलङ्कारिवशेषः कथ्यते ॥ ३९ ॥

चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलम् । श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभं वनमालिनम्॥४०॥

पुनः कीहरां चारु मनोहरं प्रसन्नं फलदायि वदनं यस्य तं पुनः स्पुरती देदीप्यमाने मकरासती कुण्डले यस्य तं पुनः श्रीवत्सी विप्रपादप्रहारस्त्रतचिह्नविशेषो वश्वसि यस्य तं पुनः भ्राजन् देवीप्य-मानः कौस्तुभो मणिविशेषो यस्य तं पुनः वनमालाधारिणम् ॥ ४०॥

काइमीरकपिशोरस्कं पीतकौशेषवाससम् । हारकेयुरकटकरसनाचैः परिष्कृतम् ॥ ४१॥ पुनः कीइशं— कारमीरेण कुडूमवर्णम् उरो यस्य तं पुनः पीतवस्त्रधारिणं पुनः हारः मुकाहारः केयूरमङ्गदं वाह्वलङ्कारः कटकः कङ्कणः रसना श्चद्र-घण्टिका आदिशब्देनाऽङ्गुलीयकादेः परित्रहः एतःपरिष्कृतम् शो-भितम् ॥ ४१ ॥

हृतविश्वम्भराभूरिभारं मुद्तिमानसम्। शङ्ख्यकगदापद्मराजद्भुजचतुष्टयम् ॥४२॥

पुनकीस्थां

हतो ऽपनीतो विश्वमभरायाः पृथ्वया भूरिभेरो वृहद्भारो ऽसु-रादिलक्षणो येन तं पुनः मुदितं हुछं मानसं यस्य तं पुनः शङ्खचक-गदापन्नैः शोभितं बाहुचतुष्टयं यस्य तम् ॥ ४२ ॥

एवं ध्यात्वा ऽर्चयेन्मन्त्री तद्कैः प्रथमावृतिस् । द्वितीयां महिषीभिस्तु तृतीयायां समर्चयेत् ॥४३॥

अत्र पूजायाम् अङ्गः पूर्वोक्तेः पञ्चाङ्गेः प्रथमानरणं भवति द्विती-यावरणं महिषाभिः रुक्मिण्यादिभिः तृतीयायामावृतौ दिश्च पूर्वा-दिदिश्च वश्यमाणान् नारदादीन् अग्ने च विनतास्तं गरुड पू-जयेत् ॥ ४३॥

ं तानेवाह ।

नारदं पर्वतं जिल्लं निराठोडवदारकान्। विश्वक्सेनं च सैनेयं दिश्वये विनतासुतम् ॥४४॥

पर्वतनामा मुनिविदेशः जिष्णरर्जुनः निशठो याद्वविदेशेषः उद्भवोऽपि तथा दारुकः छण्णसारिधः विष्वयसेनः भाण्डागारिकः द्वीनेयः सात्यकिः॥ ४४॥

लोकेशोस्ततप्रहरणैः पुनरावरणद्यम् । इति संपूज्य विधिवरपायसेन निवेद्येत् ॥ ४५ ॥ लोकेशोरिन्द्रादिभिरेकमावरणं तत्प्रहरणैस्तवायुधेवेद्यादिभिरप- राबरणं एवं क्रमेणाऽवरणद्वयं इत्यनेन प्रकारेण पञ्चावरणकेन सं-पुज्य विधिवदिक्षा कथित्त पायसं द्यात्॥ ४५॥

वर्षणप्रकारं जपसंख्यां च दर्शयति।

तर्पयित्वेति =

तर्पयित्वा खण्डमिश्रेद्धेग्धबुद्धा जलैहिरिम्। जपदृष्ट्यातं मन्त्री भावयन् पुरुषोत्तमम् ॥ ४६॥

खण्डेन शर्करया विमिश्रं मिलितं यद्दुग्धं तद्वुच्या जलैः कृष्णं तर्पयित्वा पुरुषोत्तमं भावयन् ध्यायन् मन्त्री साधकः अष्टाधिक-शकं जपेत् यद्यपि तर्पणस्य कत्वाप्रत्ययेन पूर्वकालता प्रतीयते तथापि प्रथमं जपः तद्नु तर्पणं कार्यं तथवानुकमात् सम्प्रदायाचे-ति रुद्रधरुः ॥ ४६॥

पूजास्वित—

पुजासु होमं सर्वासु क्रुयानमध्यंदिने ऽथवा। आसनाद्ध्यपर्यन्तं कृत्वा स्तुत्वा नमेत्सुधीः॥४७॥

सर्वासु तिसुष्विप पूजासु होमं कुर्यात् पक्षान्तरमाह अथवेति मध्येदिने मध्याहपूजायां वा होमं कुर्यादित्यर्थः आसनादिति आस-नमन्त्रादारभ्याऽधेपर्यन्तं कृत्वा स्तुत्वा स्तवनं कृत्वा नमेत् दण्डव त्रणमेत् अवसानार्धपर्यन्तेमितिपाठे अयमर्थः पूजां कृत्वा पूजाशेष कर्तव्याद्यमवशेषित्वा मध्येहोमं कृत्वा ततः पूजाशेषाद्यमवसा-नाद्यसंक्षकं पराङ्मुसाद्यीपरपर्यायं व्द्यादित्यर्थः॥ ४७॥

समर्पेति-

समप्यातमानमुद्रास्य तत्स्वे हृत्सरसीरुहे। विन्यस्य तन्मयो भूत्वा पुनरातमानमर्चयेत्॥४८॥

आत्मसमर्पणमन्त्रेण स्वात्मानं परमेश्वरे समर्प्य तत् परमेश्व रतेजः पूजास्थानादुद्वास्य उद्वृत्य स्वकीयहृद्यपचे विन्यस्य त-न्मयो भूत्वा पुनरात्मानं पूजयेत्॥ ४८॥

.सायाह्यपुजाफलमाइ-

सायाहरति।

सायान्हे वासुदेवं यो नित्यमेवं यजेन्हः। सर्वान् कामानवाण्यान्ते स्याति प्रमां गतिम् ॥४९॥

यो नरः सायाहे वासुदेवं नित्यं सर्वदा एवं कथितप्रकारेण य-जेत् पूजातपणहोमादिभिः परितोषयेत्सर्वान् कामान्वाञ्छितानथीन् अवाप्य देहावसाने परां गति विष्णुसायुज्यं प्राप्नोति ॥ ४९ ॥

रात्राविति-

रात्रौ चेन्मन्मथाकान्तमानसं देवकीसुतम् । यजेद्रासपरिश्रान्तं गोपीमण्डलमध्यगम् ॥ ५० ॥

चेद् यदि रात्री पूजा कियते तदा रासः कीडाचिशेषस्तेन परि-श्रान्तं देवकीनन्दनं यजेत् मन्मथेनाकान्तं मानसं हृद्यं यस्य त् पुनः गोपीनां मण्डलं गोष्ठीविशेषः तस्य मध्ये स्थितम् ॥ ५० ॥

रासक्रीडांदर्शयति । पृथुमिति ।

> पृथुं सुवृत्तं मस्यां चितस्ति-मात्रोन्नतं को चिनिखन्य राङ्कम् । आक्रम्य प्रदूष्यामितरेतरात्त-इस्तैर्भ्रमोऽयं खळु रासगोष्टी॥ ५१॥

इतरेतरासहस्तैः परस्परगृहीतहस्तैः अयंग्रमोग्नमणंरासगोन् ष्ठी किंकत्वा कीपृथिक्यां पृथुंस्थुलंसुनुस्वर्तवर्तुलाकारं मस्प्रांस्तिक्यं-वितस्तिमात्रोत्थितंद्वादशाङ्गलपमाणेनोर्न्नस्थतंशङ्ककाष्ट्रकण्डांविति-खन्य पुनःकिंकत्वा पद्यांशङ्कुमाकस्यनियन्त्र्य ॥ ५१ ॥

ध्यानमाह— स्थूलेत्यादि

स्थलनीरजसूनपरागमृता । लहरीकणजालमरेण सता ॥

W

मरुता परितापहताऽध्युषिते । विपुले यसुनापुलिने विमले॥ ५२॥

बादशक्लोकान्तं कुलकम्।

कल्याणमयस्वरूपमजं विचित्यप्रथमोदितपीठवरे पूर्वीकदीक्षा-सम्बन्धिपूजापीठश्रेष्ठीविधिवत् यथाविधि प्रयत्नेन पूजरेत् कीहरां यमुनापुलिने यमुनातटे इतरतरवद्धकरप्रमदागणकदिपतरासवि-हारविधौ अन्योन्यवद्धहस्तस्त्रीसमृहपरिकविपतकीडाविद्रीषविधौ-मणिशङ्कर्गमणिमयशङ्कमध्यगतं कीहशेपुलिने वायुनाऽध्युषिते आः क्रान्ते की दशेन स्थलनी रजस्थलक मलन्तत्तु जपरागश्चता तत्केश-रसंतिक्रष्टपुष्परजोयुक्तेन अनेन सागन्ध्यंवर्णितं पुनः लहरीतरङ्ग-स्तस्यकणजालंबिन्दुसमूहः तस्य भरेणप्रकर्षेणसता उत्कृष्टे-न्युक्तेनतित्रिपाठिनः अनेन शैत्यमुक्तम् पुनः परितापहृताखेद-विनाशकेन-अनेन मान्यमुक्तं पुनः की दशेपुलिने विपुलेविस्तीर्णेपुनः विमलेखि ॥ ५२॥

अदारीरनिचातचारोत्मथित-प्रमदाशतकोटिभिराकुलिते। उद्धनाथकरैविंशदीकृतदिक-प्रसंरे विचरद्श्रमरीनिकरे॥ ५३॥ पुनः की हशे-

अशारीरः कामः तस्य यो निशातशरस्तीक्ष्णवाणस्तेनउन्माथि-ताव्यश्रीकृता याः प्रमदास्तासां शतकोटिमिराकुलीकृते इतस्ततोज्याः ते पुनः कीटरो उडुनाथश्चन्द्रस्तस्यकरैः किरणैविदादीकृतः प्रका-त उन्। शितोदिकप्रसरोदिगवकाशोयत्रतस्मिन् पुनःकोटशे विचरन्तीयः मन्तीयाभ्रमरीतस्यानिकरः समृहोयत्रतस्मिन् ॥ ५३॥

विद्याधरिकनरसिद्धसुरैः। गन्धर्वभुजङ्गमचारणकैः॥ दारोपहितैः सुविमानगतैः बस्धेर मिर्छसुपुष्पचयैः ॥ ५४ ॥ पुनः कीहशे-

विद्याचरप्रसृतयोययाप्रसिद्धाः तथाभुजक्रमः हस्तपादादिशरी-रात्वितोनागलोकस्यः सर्पः एतैर्दारोपहितः सस्रकिः शोभनः विमानगतैः वाकाशनिष्ठैः छतपुष्पद्वाष्टिसमूद्दैः बाङ्कालेते॥ ५४॥

इतरेतरवद्धकरममदा-गणकल्पितरासविहारविधौ ॥ मणिशङ्कुगमण्यमुनावपुषा । बहुधा विहितस्वकदिन्यतनुम् ॥ ५५ ॥

पुनः कीढरां कृष्णम् अमुनावपुषा अनेन मणिशङ्कुगतेन शरी-रेण नानाप्रकारकतस्वीयदिव्यशरीरम् ॥ ५५ ॥

सुहशासुभयोः पृथगन्तरगं-द्यितागणबद्धभुजदितयम् ॥ निजसङ्गविजृम्भद्नङ्गशाखि-ज्वलिताङ्गलसत्पुलकालियुजाम् ॥ ५६॥

पुनः कीडशम्।

400

सुद्धां कामिनीनामुभयोवेयोः पृथक व्यव्य कमेण अन्तर्गं मध्यगतं पुनः कीहरां दियतागणेन नारीसमूहेन वसं स्वहस्तैना-न्योन्यं प्रत्थितं भुजवितयं यस्यतम् पतेनेतदुकं भवति कामिन्यो-मध्येकामिनीनामेव हस्तेन गृहीतहस्तः परमेश्वर हति अपि समुख्येन केवलं शङ्कुगं कामिनीनामपि अन्तरेण युक्तमिति मानः । कीहरां निजसक्षेन गोपालकृष्णसङ्गेन विज्ञसमाणः प्रज्वलितोयो कानक्षशिक्षीकामाग्निस्तेन ज्वलितं प्रदीतं यदक्षं तम् लसन्ती-शामाना या पुलकालीरोमाञ्चपद्धिस्तया युज्यन्ते हति तद्यज्ञ-स्तासाम् ॥ ५६॥

विश्विष्ठश्राति सिन्नमनोजनरः स्वरसद्गनद्गिनतालगर्गाः ॥ स्रममाणमस्यभिद्धारमणि-स्फुटमण्डनशिक्षितचाद्यत्म्॥ ५७॥ पुनः कीदशम्।

अमुभिगोपिभिः सहस्रममाणं स्रमीकुर्वाणं कैः विविधो नानाप्र-कारः श्रुतिनीमस्वरारम्भकावयवः शब्दविशेषः तेनभिन्नं सङ्गतं मनो स्नतरम् अतिहदयग्राहि यत्स्वरसप्तकं निषादित्यादि तस्ययामुर्छना-एकविशतिप्रकारिका भागतालाश्वतालपरितालादयः जनपञ्चाशत् एतेषाङ्गणेः समृहैः पुनः कीहशम् उदारउद्देशयोमणिस्तस्यस्पुटं प्रव्यक्तम् अतितेजस्वितयायन्मण्डनन्तस्य शिक्षितं शब्दितं तेन चाहतरं हृदयंगमम् ॥ ५७॥

4

इति भिन्नतनुंमणिभिर्मिलितं तपनीयमयैरिव मारकतम् ॥ मणिनिर्मितमध्यगशङ्कुलस्-विपुलारुणपङ्कजमध्यगतस् ॥ ५८॥

पुनः कींद्रशम् इति भिन्नतनुम् ।

अनेन प्रकारेणगोपीभिर्मिलितदेहक्कोपालकर्ण कामेव तपनीय-मयैः सुवर्णमयैः मणिभिर्मिलितं प्रथितंमरकतमणिभिव पुनः कीद-द्यां मणिनिर्मितोमध्यगतो यः शङ्कः तल्लग्नंलसहेदीण्यमानयहिपुलं-वृहद्दरणपङ्कजनतस्यमध्यगतम् ॥ ५८॥

अतसीकुसुमाभतनं तहणं-तहणाहणपद्मपलाशहराम् ॥ नवपल्लवचित्रसुगुच्छलस-चिछ्विपिच्छपिनदकचप्रचयम् ॥ ५९ ॥

पुनः कीह्यम्

अतसीप्रसिद्धा तस्याः कुसुमानीवाभावीतिर्यस्यास्तनोस्ताहशी-तजुर्यस्य तं पुनःकीडशन्तवणेति नृतनाकणपद्मपत्रसहसमेत्रं पुनः कीड्यं नवेति नृतनपहुवनानाविधस्तवकशोभसानमयूरपुञ्छसस्वः द्धकेशसमुहम् ॥ ५९ ॥

चहुलभ्रवामिन्दुसमानमुखं मणिकुण्डलमण्डितगण्डयुगम् ॥ शशास्त्रसदक्दशनच्छद्नं-मणिराजदनेकविधाभरणम् ॥ ६० ॥

पुनः कींद्रशं—

चटुलम्बञ्चलद्रम्हलताकं पुनः कीहर्जा गुक्लपक्षीयपूर्णचन्द्र-सहरातनं पुनःकीहरां मणिमयकुण्डलशोमितगण्डह्यं पुनः कीहरां शशशोणिततुल्याधरं पुनः कीहरां मणिना शोभमाननानां प्रकाराभरणम् ॥ ६०॥

असन्प्रसवच्छद्नोज्ज्वलस्-दसनं सुविलासनिवाससुवम् ॥ नवविद्रुमभद्रकराङ्घितलं । भ्रमराकुलदामविराजितनुम् ॥ ६१॥

पुनः कीदशम-

असनोवृक्षविशेषः तस्यप्रसवः पुष्पंतस्यछदनं पत्रं च तद्वदु-ज्वलंशोभमानं मनोहरं वस्त्रं यस्यतं पुनः कीदशं शोभनकीडावि चित्रस्थानं पुनः कीदशं नवोनृतनोयोविद्यमः प्रवालस्तद्वत् भद्रं मनो-हरं कराङ्ग्रितलं यस्यतं पुनः कीदशं भ्रमरेराकुलंक्याप्तं यत् पुष्पदा-ममालातेनविराजितं भुजद्वयंयस्यतं यद्वामालयाविराजितात् वुर्य-स्यतम् ॥ ६१॥

तहणीकुचयुक्परिरम्भमिलत्-घुस्णाहणवक्षसमुक्षगतिम् ॥ शिववेणसमीरितगानपरं । समर्विहलितं सुवनैकगुरुम् ॥ ६२॥

पुनः कीद्रशं युवतीनां स्तनव्यालिक्षनसम्बद्धकुषुमारुणितः

मुरःस्थलंयस्यतं पुनः कीढ्यम् उक्षगतिवृषमगति पुनः कीढ्यां। शिवःकल्याणप्रदेशयोवेणुवेशस्तेनसमारितं संपादितं यद्गानङ्गीतं-तत्परन्तदासकं पुनः कीढ्यां समरेणकामेनविद्वलितमनायसं पुनः कीढ्यां सुवनत्रयस्य एकम् अद्वितीयं गुरुम् ॥ ६२ ॥

प्रथमोदितपीठवरे विधिवत् ॥ प्रयजेदिति रूपमरूपमजम् ॥ प्रथमं परिपूज्यतदङ्गदति । मिथुनानि यजेद्रसगानि ततः ॥ ६३॥

इतिक्रपमजं प्रथमोदितेपीठवरे पूर्वकथितदेवताक्लसपीठेय-जेत् अक्रपंनिर्गुणम् आवरणानिद्शेयति प्रथममिति तदङ्गवृतिपूर्वो-काङ्गावरणं प्रथमं परिपूज्यततस्तदनन्तरामिथुनानिकशवकीत्यांदी-निरासगानिरासकीखागतानि ॥ ६३ ॥

द्वषोडशके स्वरम्।तिंगणं। सहशक्तिकमुत्तमरासगतम्॥ सरमामदनं स्वकलासहितं। मिथुना ह्वमथेन्द्रपविषमुखान्॥ ६४॥ दल्लपोडशकेषोडशपत्रेपूजयेद—

मिश्रुनमेवकथयति स्वरमृतिंगणम् इति स्वरमवा अकारादिव-णभवाः केशवादिषोडशमृतयः स्वरमृतिंगणं कीदशं सहशकि-कंकीत्यादिशकिसहितं पुनः कीदशं उसमोयोरासः तत्रगतं कचि-दुसररासगतमिति पाठः तत्रमध्यरासेपरमेश्वरपूजाउत्तरादिरासे केशवादिकं पूजयेत्

पुनः कीडशं-

रमाश्रीवीजं मदनःकामवीजम् पताम्यां सहितं पुनः कीद्यां स्व-कीया याः कलाः षोडशस्वराः तेः सहितं प्रयोगश्च श्रीक्रीम् संकेशः बक्षीतिभ्यांनमः इत्यादि पुनःकीदशं मिथुनाह्नं मिथुनसंसकम् अथा-नन्तरम इन्द्रपविषमुखान् इन्द्रादीन् वजादिश्च पुजर्यदित्यर्थः॥ ६४॥ पूर्वोकावृतिसंख्याप्रवंदानेवेद्यं कथवति। ह्तीति । ः

इति सम्यगमुं परिपृज्य हरिं चतुरावृतिसंवृतमाद्भमतिः॥ रजतारचिते चषके ससितं-सुश्रृतं सुपयोऽस्य निवेदयतु ॥ ६५॥

अनेन प्रकारेणचतुरावरणविष्टितमभुंहरिसम्यक्यथाविधिसम्पू-ज्यश्रद्धात्वाच् रजतारचितेरूप्यनिर्मितेचषकेपात्रे अस्यहरेः स-प्रातं सद्यक्रेरं सघृतंष्ट्रतसहितं पाठान्तरम् स्रुग्रतम् आवर्तितं-प्रयोद्धार्थानिवेदयतु ॥ ६५ ॥

विभवे सति कांस्यमयेषु पृथक् चषकेषु तु षोडशसु कमशः॥ मिथुनेषु निवेच पयः ससितं विद्धीत पुरोवद्धो सक्तस्र ॥ ६६॥

विभवसितयदितार शमैश्वयभवतितदाकांस्यघदितेषुपृथक् पर-कैकंषोडशचपकेषुक्रमेणमिश्चनगणेषुससितं प्रयोनिवेद्य अधानन्तरं पुरोवत् निवेदयामिमगवते इत्याद्युक्तप्रकारेणसक्लं पुजाविशेषं-समापुरोत् ॥ ६६ ॥

रासपूजाफलमाह ।

सक्लोति।

सकलभुवनमोहनं विधि यो-नियतमञ्ज निशिनिइयुदारचेताः॥ भजति स खलु सर्वेलोकपूज्यः॥ श्रियमतुलां समवाप्य यात्यनन्तम्॥ ६७॥

अमुम्बिधिरासपूजाप्रकारं सकलभुवनसोहनं सकलभुवनवश्य-करं नियतमवाधेन योनिशिनिशिप्रतिरज्ञनिष्ठदारचेताः प्रसन्नमनाः सन् सम्यक्षजतिकुर्यात् सर्विलेकपूज्यः सन् अनुलामतिशयिता श्रियंसमृद्धिसमयाप्य धनन्तंविष्णुंयाति प्राप्तोति ॥ ६७॥ निशिवेति—

> निशि वा दिनान्तसमये-भपूजयेनिसशोऽच्युतं भत्तया ॥ समफलसुभयं दि ततः-संसाराविंध समुत्तितीर्षात यः ॥ ६८॥

यः पुमान् संसारसागरन्तरितुमिच्छतिसोऽच्युतं भक्त्वानिशि वा विनान्तसमयेवासंध्यायां पूजयेत् नित्यशः प्रत्यहंहियतः उभयंनि-शासंध्यापूजनद्वयंसमफलं ततस्तस्मास्तेतोः निशिवादिनान्तेवापूज-येदित्यर्थः॥ ६८॥

ष्ठकमुपसंहरति। इत्येषमिति।

इत्येवं मनुविग्रहं मधुरिषुं यो वा त्रिकालं यजे-त्रस्यैवा ऽिखलजन्तुजातद्यितस्याऽम्भोषिजावेश्वमनः॥ इस्ते धर्मसुखार्थमोक्षतरवः सद्वर्गसम्प्रार्थिताः सान्द्रानन्दमहारसद्रवसुचो येषां फलश्रेणयः॥ ६९॥

इति अमुनाप्रकारेणयः पुमानमन्त्रशरीरंमधुस्वनंत्रिकालंवा पूज-यसे तस्यनानाविधप्राणिसमूहबह्धमस्य अम्मोधिजावेदमनोलक्मी-निवासस्यधमीविपुरुषार्थचतुष्टयवृक्षाः हस्तेभवन्तीतिशेषः कीहशाः सतांवर्गः समूहः तेनप्रार्थिताः संसगीतिपाठेसंसगिभानिकटस्थैः यद्यपिमोक्षस्यफलंनास्तितधापिमोक्षपदेन्त्रस्तुभूतं तत्वज्ञानमुक्तं येषां वृक्षाणांफलपङ्कयः नित्यानन्द्रब्रह्मस्वस्त्रपमहारसद्भवदाः ॥ ६९ ॥ अथेति ।

अधोच्यते पूर्वसमीरितानां-पूजावसाने परमस्य पुंसः॥ कल्पस्तु काम्येष्वपि तर्पणानां विना ऽपि पूजां खल्कु यैः फलं तत् ॥ ७०॥ अथामन्तरं परमस्यपुंसः भीगोपाळक्रम्णस्य पूजावसाने पूजा-मन्तरं पूर्वसमीरितानां श्रीमन्मुखइत्यादिकथितानांनित्यतर्पणानी करूपः प्रकारः काम्येष्वापितर्पणेषुप्रकारउच्यतेयैस्तर्पणेः पूजां वि-भापि तत्फळं पूजाफळं प्राप्तोतियथापूजातथैवतर्पणम् ॥ ७०॥ संतर्प्यति

संतर्ष्ये पीठमन्त्रैः सकृत्सकृत्प्रथममञ्युतं तत्र । आवाद्य पूजयेत्तं तोयेरेवाखिलैः समुपद्दारैः ॥७१॥

प्रथमं पाठमन्त्रेराधारशक्त्वादिमन्त्रेः पीठाक्रभूतदेवतां सक्रत्सक्छ-देकैकवारसंतर्ण्य अनन्तरंतत्रतोयमयेपीठे अच्युतमावाद्यजलेरेवग-न्धादिसकलोपचारात्मकैः पूजयेत्॥ ७१॥

बह्नेति।

बद्ध्वाऽथ घेनुमुद्रां तोयैः सम्पाच तर्पणद्रव्यम् ॥ सद्वुष्याऽञ्जलिना तं सुवर्णचषकीकृतेन तर्पयतु ॥७२॥

ततोधेनुमुद्दांबद्भातोयैस्तर्पणद्रव्यं संपाच तद्द्रव्यस्पतयातोयं भावयित्वातद्बुज्यातत्कथितद्रव्यतर्पणद्रव्यबुज्यातं कृष्णंतर्पयतु के भाजिनाकीहरोनसुवर्णचषकतयाविचिन्तितेनेत्यर्थः॥ ७२॥

विंशतीति ।

4

1

विद्यातिरष्टोपेता कालज्ञयतर्पणेषु संख्योका ॥ भूयः स्वकालविहितान्सकृत्तर्पयेष परिवारान् ॥७३॥

कालत्रयतर्पणेषुत्रिकालतर्पणेषु एकस्मिन् कालेऽष्टोपेता अद्या-विदातिः तर्पणस्यसंख्योक्ता पुनः स्वकालविहितान्स्वस्मिन् प्रातर्म-ध्याहादौ येयेविहिताः, परिवारा आवरणदेवतास्तान्सक्रदेकैकवारं-सन्तर्पयेत् ॥ ७३ ॥

कालत्रयस्यतर्पणद्रव्यमाह् ।

प्रातरिति ।

प्रातद्विगुडमिश्रं मध्यान्हे पायसं सनवनीतम् ॥

क्षीरं तृतीयकाले ससितोपलमित्युदीरितं द्रव्यम् ॥७४॥।

गुडसहितंद्धिपातःकालेनवनीतसहितं पायसंमध्याह्वेसिसती-पळंदाकराविकारसहितंक्षीरंतृतीयकाले इत्यमुनाप्रकारेणद्भव्यंतर्प-णद्भव्यं कथितम् ॥ ७४ ॥

तपर्णमन्त्र माह— तर्पयामीत्यादि ।

तर्पयात्रिपदं योज्यं मन्त्रान्ते स्वेषु नामसु॥ ब्रितीयान्तेषु तु ततः पूजाशेषं समापयेत्॥ ७५॥

मन्त्रान्तें मूलमन्त्रावसाने स्वकीयानि तर्पणीयदेवतानां नामानितेषु तत्समीपेषु द्वितीयान्तेषु अमुकदेवतामित्यादिक्रपेषु तर्पयामीतिपदे योज्यम् अनन्तरं पूजाशेषं समापयेत्॥ ७५॥

उत्तरकृत्यमाह—

अभ्युक्ष्येति ।

अभ्युक्ष्यतस्त्रसादाद्विरात्मानं प्रिपेवेद्यः॥

तज्जप्त्वा तमथोद्यास्य तन्मयः प्रजपेन्मनुम् ॥७६॥

तत्प्रसादाद्भिः परमेश्वरप्रसादत्पणज्ञकैः आत्मानं शरीरं सिक्त्वातज्जप्त्वामन्त्रंजप्त्वा अपः प्रपिवेत् अथानन्तरंतदेवमु-द्वास्यस्वहृद्ये संयोज्यतन्मयः सन्मन्त्रं जपेत् ॥ ७६ ॥

सप्रकारसद्भवं काम्यंतपणमाह—

अथेति ।

अथ द्रव्याणि काम्येषु वक्ष्यन्ते तर्पणेषु तु ॥ तानि प्रोक्तविधानानामाश्रित्यान्यतरं भजेत्॥७७॥

अथानन्तरंकाम्येषु तर्पणेषु यानिनारदादिभिः कथितानिद्वव्या-णितानिवध्यन्ते प्रोक्तविधानानांत्रिकालोक्तविधानानाम् अनन्तरम् एकविधानमाश्रित्यकाम्यतर्पणकर्मभजेत्॥ ७७॥

इन्प्रेरित्यादि ।

# द्रव्यैः षोडशभिरमुं प्रतर्पयेदेकशश्चतुर्वारम् ॥ स चतुःक्षीराद्यन्तैः सकुज्जलाद्यन्तमच्युतंत्रस्या ॥७८॥

षोडशिमर्द्रव्येरमुं श्रीकृष्णं एकशश्चतुर्वारं तत्द्रव्यबुद्धा जलेरेवतप्येत् कीहरौः चत्वारि श्लीराणि आद्यं येषां तैः । षो-डशद्रव्याणाम् आदौ दुग्धाञ्जलिचतुष्ट्यम् अन्ते च चतुष्ट्यमित्यर्थः सकृजालाचन्त्रामिति क्रियाविशेषणम् तथा च प्रथममेकवारं ज्ञलेन तत्रश्चतुर्वारं ततः चतुर्वारं श्लीरैः ततः सकृज्जलेन इति पर्यः वसन्नम् ॥ ७८ ॥

षोडशद्भव्याण्याह्— पायसमिति ।

18

पायसदाधिककृसरङ्गोडान्नपयोदधीनि नवनीतम्॥ आउपं कदलीमोचारजस्वलाचोचमोदकापूपम्॥ ७९॥ पृथुकं लाजोपेतं द्रव्याणां कथितमिह् षोडशकम्॥ लाजानतेऽन्त्यक्षीरात्माकसमर्थसिनोपलापुञ्जैः॥८०॥

पायसंपरमान्नं दाधिकं दध्नापरिष्कृतम् अन्नं क्रस्रं मुद्गौदन्
गौडानं गुडोदकपकम् अन्नम्-पयोद्ध्यम् द्धि प्रसिद्धम् नवनीतम्
आज्यमः घृतम् कदली चस्पाकदली मोचास्वर्णकदली रजस्वला
कदलीविशेषः चोचोऽपि कदलीविशेषः मोदको लड्डकः अपूपम पूलिका पृथुकं विषिटकं लाजसमेतम् लाजसिहतम् इति
द्रव्याणां षोडशकम् कथितमः इह प्रत्थे लाजेति । लाजतर्पणानक्रिस्म अन्त्यचतुःक्षीरतर्पणात् पूर्वं सितोपलापुञ्जेः इवेतशर्करासमृहैः भावतया तोग्रमावापन्नैः सकृत्संतर्पयेत् ॥ ७६ ॥ ८० ॥

उक्तकाम्यतर्पणस्यफलमाह

प्रगेइति।

प्रमे चतुःसप्तातिवारमित्यमुं-प्रतप्येद् योऽहादिनं सरो हारिम् ॥

## अनन्यधीस्तस्य समस्तसंपदः । करे स्थिता मण्डलतोऽभिवाविखताः ॥ ८९ ॥

W

इत्यनेनप्रकारेणप्रगेपातःकालेचतुःसप्ततिवारम् अमुंहरिकृष्णं-योनरः अनुदिनं प्रत्यहमनन्यधीः एकाप्रवित्तः सन्संत-पैयेत् तस्यपुंसः मण्डलतः एकोनपञ्चाश्चदिवसात् अर्वागितिन्नि-पाठिनः अष्टचत्वारिशद्विवसाभ्यन्तर इतिलघुदीपिकाकरः पञ्चित्र-श्चित्वसाभ्यन्तर इति रुद्धपरः अभिवाञ्चिताआकाङ्किताः सकल-सिद्धिसमृद्धयः हस्तिस्थताभवन्ति अत्रसितोपलापुञ्जस्य गणना नकार्या ॥ ८१ ॥

काम्यतर्पणान्तरमाह—

घारोग्णोति ।

घारोष्णपक्षपयसीद्धिनवनीते घृतं च दौरवालम् । मत्स्यण्डीमध्यमृतं मादशशः तर्पयेलवाभिरेभिः॥८२॥

धारोष्णम्पयः तदानीतनमेवनिष्पादितंदुग्धंतथापकम्पयः सान्धितंदुग्धंधारोष्णपक्षेचपयसीच अमुधारोष्णपकपयसीदाधमसिद्धं-नवनीतं घृतंदीग्धानं पायसंमत्स्यण्डीशकराविशेषः सशकरं विनष्टदुग्धमितित्रिपाठिनः मधुप्रसिद्धम् असृतंपतैनेवभिद्वव्यद्धी-दशवारंतपंषेत्॥ ८२॥

पतस्यफलमाइ— तर्वेणेति ।

This

सर्पेखविधिरयमपरः पृथीदितसम्परकोऽष्ट्रशतसंख्यः॥
कार्मणकर्मणि कीर्सी जनसंवनने विशेषतो विद्यितः८३

अयं तर्पणप्रकारः पूर्वोक्तत्र्पणप्रकाराद्धिषः कीहराः पूर्वकथिः तत्त्रपणपळसमपळः पुनः कीहराः अष्टोत्तरप्रमाणकः ततोनव-मिर्द्वव्येद्वीद्वाकृत्वात्तर्पणेनाष्टोत्तरसंख्याभवति पुनः कीहराः कामण-कर्मणिवश्यकरणकर्मणितथाकीत्त्रींसत्कथायां जनसंबननेलोकवशीः कर्पोळोकप्रियत्वेनवाविद्येषेणविद्यतः॥ ८३॥ तर्पणान्तरमाह— संखण्डेति ।

X

संखण्डधारोष्णिधयामुक्कन्दं-वजन् पुरग्राममपि पतर्ण्य ॥ लभेत भोज्यं सरसंसभृत्यै-र्षासांसिधान्यानि घनानि मन्त्री ॥ ८४॥

शर्करायुक्तसघोतुन्धंबुद्धाजरुन मुकुन्दं प्रतप्यं नगरं तथा प्रामं वजन् साधकः अनुगैः सह सरसंमधुरादिरससाहितं भक्षणीयं तथा वस्त्राणिधान्यानि सुवर्णादीनि प्राप्तोति ॥ ८४ ॥

तर्पणस्या ऽशेषफलदातृतां तर्पणोत्तरकृत्यं च दर्शयति। यावादित्यादि।

यावत्संत्तर्येन्मन्त्रीतावत्संख्यंजपेन्मनुम् । सर्पणेनैव कार्याण साधयेद्खिलान्यपि ॥ ८५ ॥

अखिलानि समस्तानि कार्याणि वाञ्छितानि तर्पणैनैव विनापि पूजाहोमं साधयेत् अत्र यावत्संख्यं तर्पणं करोति तावत्सं-ख्यं मन्त्रंजपेत् ॥ ८५॥

प्रयोगान्तरमाह—

द्विज इति।

क्रिजोभिक्षावृत्तिर्य इह दिनशो नन्दतनयः स्वयं भूत्वा भिक्षामदति विहरन् गोपसुदृशाम्॥ अमा चेतोभिः स्वैर्ललितलितिर्नमिविधिभिः दिधिक्षीराज्याद्यां प्रज्ञरत्तरभिक्षां स लभते॥८६॥

भिश्रावृत्तिर्जीवनोपायो यस्य स व्रिजोत्रैवर्णिकोदिनशः प्रतिदिनं स्वयं नन्दतनयो भूत्वातद्रूपेणात्मानं विचिन्त्यहरू भिश्रामदितयाचते किङ्कुर्वन् स्वकीयेर्जिलतललितैः अतिमनोहरैः नर्मविधिभिः क्रीडाकमिथिगीपसुरक्षां गोपस्रीणां चेतोभिः सार्स् विहरन् अमाशन्दः सहार्थे सद्धिदुग्धघृतप्रचुरां बहुभिक्षां प्राप्नोति॥ ८६॥

यन्त्रमाह— मध्य इति ।

मध्ये कोणेषु षद्स्वप्यनलपुरपुरस्यालिक्तकर्शिकायां-कन्दर्भ साध्ययुक्तं विवरमतषडणेढिकाः केकारेषु ॥ काक्ति श्रीपूर्वकानिद्धिनवलिपिमन्तिरक्षराणि च्छदानां-मध्ये वर्णान् दशानां दशलिपिमनुवर्यस्य चैकेकशो ऽङ्जम् ॥ ८७ ॥

दशदलपं विलिख्यकार्णिकायां षर्कोणं विह्निगृहं विलिख्यविह्नगृहयुग्मस्य मध्ये षर्कोणेषु विलिखेत् लेखन
प्रकारमाह कार्णिकायां मध्ये साध्यनामसिहतम् अमुकस्यामुकं
सिद्धात्वत्यनेन सिहतं कन्दंपे कामबीजं विलिखेत् तथाविवरगतं
षडणे षर्कोणगतवश्यमाणेषडक्षरं विलिखेत् तथा केशरेषु
दशदलम्लेषु द्विशः द्वौद्वौक्तवाद्विग्वलिपमनोर्धादशाक्षरमनत्रस्य शक्तिश्रीपूर्वकानि भुवनेश्वरीवीजश्रीवीजाद्यान्यक्षराणिविलिखेत तथा दशानां पत्राणां मध्ये दशिलिपमनुवर्यस्य दशाक्षरमन्त्रश्रेष्ठस्य वर्णान् एकैकशोविलिखेत् ततोऽब्जंपञ्चम् ॥ ८७॥

भूसद्मना ऽभिरतमस्रगमन्मथेन । गोरोचनाऽभिलिखितं तपनीयसूच्या ॥ पट्टे हिरण्यरचिते गुलिकीकृतं तद्-गोपालयन्त्रमखिलार्थदमेतदुक्तस् ॥ ८८॥

(गोपालयन्त्रमुक्तं किभूतम् ) भूविम्वेन चतुरस्रेण वेष्टितं कुर्यान् त कीहरोनभूसद्मना अस्रगमन्मयेनकोणगतकामवीजेनपतद्खिलान् र्यदं गोपालयन्त्रमुक्तं कीहरां सुवर्णरालाकयागोरोचनादिनासुवर्ण-विवेतपट्टेलिकितम् अनन्तरंवर्तुलीकृतम् ॥ ८८ ॥

ं संस्कारधृतफलंबर्शयति -

सम्पातिति।
संपातसिक्तमभिजप्तमिदं महद्भिधीर्ये जगत्त्रयवशीकरणैकदक्षम्।
रचायशःखतमहीधनधान्यलक्ष्मी
सोभाग्यलिप्सुभिरजस्रमनद्यवीर्यम्॥ ८९॥

इदंग्दं संपातसिकम् आहुतिदानशेषपुरः स्थितघृतसिकं तथामन्त्रेणाभिमन्त्रितं रक्षाभयनिवारणं यशः सत्कथाप्रकाशः
स्रुतः पुत्रः महीपृथिवी धनं सुर्वणादि लक्ष्मीः सर्वसंपत्तिः
सौभाग्यं सर्वजनिष्ठयत्वम् एतत्प्राप्तुमिन्छद्भिमहद्भिः शौचयुक्तैः
सततं धारणीयम् अयमर्थः यथोकं यन्त्रं सम्पाद्यप्राणप्रतिछां हत्वापञ्चगव्यपञ्चासृतादिभिः अभिषिच्य अष्टोत्तरशतं सहस्रं वासंपातघृतसिकं कृत्वा यथोक्तसं ख्यं जप्त्वाधारये दितिकी दशं जगत्त्रयायक्तीकरणकु शलं पुनः अनद्ये वी व्येमहाप्रभावम् ॥ ८९॥

यन्त्रस्यदर्शयति धारणादन्यत्राप्युपयोगं— भूतोन्मादेति ।

भूतोन्सादापरसृतिविषमूर्छाविभ्रमज्वरास्तिम् । ध्यायन्त्रीरसि प्रजपेन्मन्त्रिषमं स्राटितिश्वमित्रुविकृतिम् ॥ ९०॥

भूतः इमशानदेशवर्ती अदृश्यक्षपोऽनिष्टकारीउन्मादिश्चत्तः विभ्रमः अपस्मृतिरपस्मारणयोगः विषमूर्छाकारिस्थावरं जङ्गम- श्च मूर्छा अवष्टा विभ्रमः प्रमादः ज्वरोरोगिवशेषः एतैरार्त्तानां पीडितानां शिरसिमस्तकोपि इदं यन्त्रक्षपंध्यायन्द्रमङ्गोपालम- नंत्रजेपत् किङ्कर्तुविकृतिं सिटितिशी घंशमियतुं नाशियतुम् ॥ ९०॥

यन्त्रेषडक्षरमन्त्रमुद्धरति—

स्मरेति।

新

स्मरित्रिविकमाकान्तश्चकीष्णायहृदित्यसौ ॥ षडक्षरोऽयं संप्रोक्तः सर्वसिद्धिकरोसनुः ॥ ९१॥ स्मरः कामवीजंत्रिविकमः ऋकारः तेनकान्तः संबद्धः चकीः ककारः तथाक इतिष्णायेति स्वक्षपंद्वन्नमः इत्यनेन प्रकारेणासी-प्रदक्षराऽयंगन्त्रः सम्प्रोक्तः सर्वसिद्धिकरः अखिलकामदः ॥ ९१॥

शक्तिवीजमुद्धरति

कोड इति ।

क्रोडोऽग्निदीप्तोमायाचीलवलाञ्चितमस्तकः ॥ सेषाशक्तिः परासूक्ष्मानित्यासंवितस्वकृषिणी॥१२॥

कोडोहकारः कीट्य अग्निनारेफेणदीसः पुनः मायावीदीर्धः ईकारः तद्युक्तः पुनः ठवेनविन्दुनाळाच्छितंमस्तकं यस्यसतथा. सानुस्वारद्दत्यर्थः पंषाशक्तिः पराउत्क्रष्टासूक्ष्मामृणाळतन्तुसहशी-नित्याजनमनाशरहितासंवित्स्वरूपिणी स्वप्रकाशकृपिणी ॥ ९२॥

श्रीवीजमुद्धरति—

अस्थाति।

अस्थ्यग्निगोविन्द्बवैर्ह्माभीजंसमीहितम् ॥ आभ्यामष्टादशालिपिः स्वादिशत्यक्षरोमनुः॥९३॥

अस्थिशकारः अग्निःरेफः गोविन्दोदीर्घ ईकारः ल्वोविन्दुः एतैः संयुक्तैः श्रीवीजंसमीरितंकथितम् आभ्यां शक्तिश्रीवीजाभ्यां सद्दितः पूर्वोक्ताष्टादशाक्षरमन्त्रः विशत्यक्षरोभवति ॥ ९३॥

परमेश्वर-पूजास्थाननियतिव्शीयति ।

शालग्राम इत्यादिना।

शालग्रामेमणीयन्त्रे मण्डले प्रतिमासुच ॥ नित्यं पूजाहरेः कार्या नर्तु केवलभृतले ॥ ९४॥

शालग्रामे प्रसिद्धेमणैगोमेदपद्मरागादौयन्त्रेऽस्मिन्नेवगोपालः यन्त्रेमण्डले सर्वतोभद्रादौसोमसूर्याग्निमण्डलेवेति रुद्धधरः प्रति-भासुसुवर्णादिगोपालप्रतिमायाम् अत्रहरेनिंत्यं सर्वदापूजाकार्यां नहुकेवलायां भूमौ॥९४॥

कथितप्रकाराणां फलंदर्शयति—

इतीति ।

इति जपहुतपुजातर्पणाचैर्मुकुन्दं य इह भजति मन्वोरेकमाश्रित्यवित्यम् ॥ स तु खुचिरमयत्नात्याप्यभोगान् विशेषान् पुनरमसतरन्तद्धामविष्णोः प्रयाति ॥ ९५ ॥

> इति श्रीकेशवभद्याचार्यविरचितायां कमदीपिकायां पश्चमः पटलः॥ ५॥

> > CM W MI

इतिकथितप्रकारैर्जपहोमपूजातर्पणैः आदिपदादिभषेकादिनायो-मुकुन्दंनित्यंसेवते किं छत्वा मन्वोर्दशाष्टादशाक्षरयोरेकंग्रहीत्वा इहलोके अयत्नात्सुचिरंसर्वकालं सर्वान्भोगान्प्राप्यपुनरन्ते प्र-सिद्धं निर्मलन्तेजः प्राप्नोतितद्धामाभवतीत्यर्थः॥ ९५॥

इति श्रीगोविन्दविद्याविनोद्भद्दाचार्यविरचिते क्रमदीपिका-विवर्णपञ्चमः पटलः॥ ९५॥

े अधेवं साधितमन्त्रयोः प्रयोगादीन् दर्शयति । विनियोगानिति ।

विनियोगानथो वक्ष्ये मन्त्रयोहभयोः समान् ॥
तद्र्थकारिणोऽनन्तवीर्यान्मन्त्रांश्च कांश्चन ॥ १ ॥

अथो अनन्तरं मन्त्रयोर्दशाष्ट्रादशाक्षरयोः समान् ध्यानविशे-वेणविनियोगान् तथा तदर्थकारिणोऽनन्तवीर्योन् वहुफलदातृन् कांश्चिन्मन्त्रान् वश्ये॥१॥

प्रयोगार्थे दशाष्टादशाक्षरयोध्यानमाह।

वन्द इति।

वंन्दे तं देवकीपुत्रं सद्योजातं द्युसप्रभम् ॥ पीताम्बरं करलसच्छङ्खचकगदाम्बुजम् ॥ २ ॥

उक्तरपं प्रसिद्धं देवकीषुत्रंसद्योजातं वालकं द्युसप्रभेम् आका-शसमानकान्ति दयामस्पीतवस्त्रं करे लसन्ति शोभमानानि शङ्ख्यक-गदापद्मानियस्यतं वन्देनमस्करोमि ॥ २॥

पवमिति-

एवं ध्यात्वाजपेल्रक्षं मन्त्रं ब्राह्मेमुहूर्तके ॥ स्वादुप्लुतेश्च कुसुमैः पलागौरयुतं हुनेत् ॥ ३॥

एवममुनाप्रकारेणब्राह्मे मूहूर्त्तकेउदयात्प्राक्दण्डद्वये दण्डचतुष्टय इति कश्चित् मन्त्रम् उभयोरेकं लक्षंजपेत् अनन्तरं पलाशपुष्पैः स्वादुण्लुतैर्घृतमधुशर्करासाहितैर्दशसहस्रंजुहुयात्॥३॥

फलमाह— मन्वोरिति।

> मन्वोरन्यतरेणैवं कुर्याचः खुसमाहितः ॥ स्मृतिं भेधां मतिवलं लब्ध्वा स कविराङ् भवेत्। स्यान्मनुस्तत्समजपध्यानहोमफलोऽपरः ॥ ४॥

मन्वोर्दशाष्टादशाक्षरयोरन्यतरेणएकेनसुसमाहितः सुसंयतः । सन् य एवं कुर्यात् स स्मृति स्मरणं मेधांधारणावतींबुद्धि मिति सम्यक् झानं वलंमहाप्राणत्वम् एतत्सर्वे प्राप्य कविराट् कविश्रेष्ठोः भवति स्यादिति अपरो ऽग्नेवक्ष्यमाणमन्त्रः कथितमन्त्रद्वयसमान-जपध्यानहोमफलोभवति ॥ ४॥

मन्त्रमाह— श्रीमन्मुकुन्देति।

श्रीमन्मुकुन्द्चरणौसदेतिदारणन्ततः। अहं प्रपद्य इत्युक्तो मौकुन्दोऽष्टाद्शाक्षरः॥ ५॥ श्रीमन्मुकुन्दचरणौ सदेतिस्वकपन्ततस्तदनन्तरंदारणमिति स्व- रूपम् अहं प्रपद्य इति स्वरूपमित्यनेनप्रकारेण मौकुन्दो मुकुन्दस-म्बन्धी अष्टादशाक्षरो मन्त्रः कथितः॥ ५॥

ऋष्यादिकमाह— नारद इति।

\*

纖

4

15.

नारदोऽस्य तु गायत्री मुक्कन्दश्चार्षपूर्वकाः। प्रातः प्रातः पिवेत्तोयं जप्तं योऽष्टोत्तरं शतम्॥ अनेन षड्भिष्रोसैः स भवेत्कुतधरो नरः॥ ६॥

अस्यमन्त्रस्य नारदोमुनिर्गायत्रीछन्दोमुक्कन्दोदेवताऋषिपूर्वकाः ऋष्याद्याः ऋषिच्छन्दोदेवताइत्यर्थः तेचनारदादयः।

प्रयोगमाह।

प्रातः प्रत्यहम् अष्टोत्तरं शतं जप्तं सन्त्रजप्तंजलं पिवेत्सनरो अन् नेनविधानेनषड्भिर्मासैः श्<u>रुतधरोसवेत् ॥</u> ६॥

प्रयोगान्तरमाह—

उपसंहतदिन्याङ्गं पुरोवन्मातुरङ्कगम् । चलदोश्चरणं वालं नीलाभं संस्मरन् जपेत्॥ ७॥

उपसंहतदिव्याङ्गं त्यक्तचतुर्वाहुरूपं घृतवाहुद्वयं पुरावत् यथा-वसुदेवसमानि भीतेन दिव्याङ्गमुपसंहतं मातुरङ्कुगं देवकीकोडेस्थि-तंचलदोश्चरणं चञ्चलहस्तपादं वालंशिशुंनीलाभंकृष्णंसंस्मरन्॥७॥

अयुतं ताबदेवाज्यैर्जुहुयाच हुताशने ॥ सलभेदचलां भक्तिं श्रद्धां शान्ति च शाश्वतीम्॥८॥

अयुतं जपेत् तावदेवाग्नावाज्ये धृते जुहुयात् यः स स्थिरां परमे-श्वरविषयिणीमाराष्यत्वबुद्धि शुद्धां शास्त्रवोधिते ऽर्थे ऽवश्यम्भा-विनिश्चयाऽऽत्मिकां शान्ति मोक्षरूपां शाश्वतीं नित्यां प्राप्नोतिदशा-द्यादशाक्षरयोविंशेषध्यानिमदं प्रयोगार्थमिति भैरवित्रपाठिनः ॥ ८॥

मुन्त्रान्तरमाह—

मनुनैतदिति।

मनुनैतत्समस्तान्ते मञ्जमितशब्दतः॥

वाललीलात्मने हुंफद् नम् इत्यस्नाऽथवा ॥ ९ ॥

अथवा अमुनावस्यमाणमन्त्रेणैतत्त्रयोगजातं साधयेत् मन्त्रमाह समस्तेति स्वरूपम् अस्याऽन्ते मरुन्नमित इति स्वरूपम् एतस्माञ्छन्दात् बाललीलात्मने हुंफिडिति स्वरूपं नम इति स्वरूपम् अयमप्यष्टादशाक्षरः दशाष्टादशाक्षरसमानः ॥ ९ ॥

ऋष्यादीनाह— नलेति ।

> नलक्तरगायत्रीवालकृष्णा इतीरिताः ॥ ऋष्यासाः सिद्धः सर्वाः स्युर्जपासैरिहासुना॥१०॥

अस्य मन्त्रस्य ऋष्याद्याः ऋषिः छन्दो देवता नलकूवरप्रभृतयः तत्र नलकुवरो मुनिर्गायत्री छन्दः वालकृष्णोदेवता इति इह भुवने जपाद्यैः सर्वाः सिद्धयोभवन्ति ॥ १०॥

लम्बितमिति।

लम्वितं वालदायने रूद्न्तं वल्लवीजनैः॥ प्रेक्ष्यमाणं दुग्धबुद्धाः तर्पयेत्सोऽइतुते ऽद्यानम्॥११॥

वालशयनेआन्दोलिकायां लम्बितं स्थितं हदन्तं क्रन्दमानं व लुवीजनैगोंपीभिः प्रेश्यमाणं दश्यमानं प्रेर्यमाणमिति पाठे चाल्य-मानमित्यर्थः दुग्धबुद्धाजलेन तर्पयेत् अशनं मश्यवस्तु अश्नुते प्राप्नोति॥ १९॥

मन्त्रान्तरमाह—

अमुना वा ऽन्नरूपान्ते रसरूपपदं वदेत्॥ तुष्टरूपनमोद्धन्द्रमन्नाधिपतये मम ॥ अन्नं प्रयच्छस्वाहेति (त्रिंशाद्योंऽन्नदो मनुः॥१२॥

## अमुनामन्त्रण पूर्वोक्तं कुर्यात्।

मन्त्रमाह अन्नक्षप इति शब्दान्ते रसक्षप इति स्वक्षपं तुष्टक्ष-पेति स्वक्षपं नमोद्दन्द्वामीति नमोनम इति स्वक्षपम् अन्नाधिपतये ममान्नं प्रयच्छस्वाहेति त्रिशद्क्षरो अन्नद्मन्त्रः दशाष्टादशाक्ष-रसमानः॥ १२॥

ऋष्यादीनाह— नारदेति ।

नारदानुष्हुवन्नाधिपतयोऽस्यार्षपूर्वकाः ॥ भूतवालग्रहोन्माद्स्मृतिभ्रंशाग्रुपद्रवैः पृतनास्तनपातारं ग्रस्तसृद्धिं स्मरन् जपेत् ॥१३॥ सासुचूषणनिभिन्नसर्वाङ्गीं रुद्तीं च ताम् ॥ आविश्य सर्वे सुक्त्वा तं विद्रष्टित दुतं ग्रहाः॥१४॥

अस्य मन्त्रस्य नारदोष्ठानिः अनुष्टुप्छन्दः अन्नाधिपतिर्देवता प्रयोगमाह भूतेति भूतिपशाचादिर्वालग्रहो रोगविशेषः उन्मादश्चिः त्रम्मः स्मृतिभ्रंशः सम्मोहः पतैरुपद्वैरुपतापैः ग्रस्तमृद्भिं उप-तप्तमस्तके पूतनास्तनपायिनं कृष्णं स्मरन् मन्त्रं जपेत्॥ १३॥

तां पूतनां रुदतीं क्रन्दमानां भावयेत्—

पुनः की दशीं

सासुचूषणं सह प्राणेन यत चूषणं समाकषेणं तेन निर्भिन्नमना यतं सर्वाङ्गं यस्याः सा तथा तां कि भूत्वा ज्पेत् आविदय अहमेव हरिरिति भावयित्वा अनन्तरं तं प्रस्तं सर्वे ग्रहा उपद्रवा मुक्त्वा परित्यज्य द्वृतं शीघ्रं विद्रवन्ति पलायन्ते अत्र दशाष्टादशाक्षरयो-विदेशषध्यानमितं प्रयोगार्थामिति त्रिपाठिनः॥ १४॥

प्रयोगान्तरमाह—

जुहुयादिति ।

जुडुवात्ताः । जुडुवात् खरमञ्जयो मञ्जरीभिर्विभावसौ ॥ सुस्तातः पञ्चगव्याद्भिः पूतनाइन्तुरानने ॥ १५ ॥ खरमञ्जर्या अपामार्गस्य मञ्जरीभिष्त्रभागैः पञ्चगव्यज्ञकैः सिकै- विमावसी वही प्तनाहन्तुः कृष्णस्यानमस्ये जुहुयात ॥ १५॥ प्राश्योचिछष्टगर्यं तन् कलसेनाऽभिषेचयेत् ॥ साध्यं सहस्रजप्तेन सर्वोपद्रवद्यान्तये ॥ १६॥

होमावशिष्टं पञ्चगव्यसाध्यं प्राशयेत् सहस्रजतेन पूर्वोक्तवि-चिनासाधितेन कलसेन वाऽभिषेचयेत् सर्वोपद्रवनिवृत्त्यर्थम् ॥१६॥

मन्त्रान्तरमाह—

अमुनैतदिति ।

अमुनैतद्दादशार्णहुंफद्स्वाहान्तकेन वा ॥ ऋष्णाचा ब्रह्मगायत्रीग्रहप्रहरयो ऽस्य तु ॥ १०॥

प्तत्पूर्वोक्तपयोगद्वयं वश्यमाणमन्त्रेण वा कुर्यात् मन्त्रमाह द्वादशेति पूर्वोक्तवासुदेवद्वादशाक्षरान्तेहुंफर्स्वाहेति षोडशाक्षरोन् मन्त्रः दशाष्ट्रादशाक्षरसमानः ऋष्यादिकमाह ऋष्याद्यादित ऋषि-प्रभृतयो ब्रह्मादयः तत्र ब्रह्मा ऋषिः गायत्रीछन्दः ब्रह्म्नक्षपो हरिदेवता ॥ १७ ॥

निजीते।

निजपादाम्बुजाक्षिप्तशकटं चिन्तयन् जपेत्॥ अयुतंधनत्रयोरेकं सर्वविद्नोपशान्तये॥ १८॥

निजचरणकमलानिक्षिप्तशकटं हरिंचिन्तयेत मन्त्रयोः पूर्वमन्त्रा-परमन्त्रयोरेकमयुतं जपेत् किमर्थे सकलविष्नोपशमनार्थं दशाष्टा-दशाक्षरयोरेव सर्वविष्नशान्त्यर्थं विशेषध्यानामिति त्रिपाठिनः॥१८॥

अधुना पूर्वोक्तश्रीमन्मुकुन्देत्यादि चतुर्णो मन्त्राणामङ्गावर-णानि दर्शयति—

अङ्गानीति ।

अङ्गान्यमिषां मन्त्राणामाचकादिभिर्चना ॥ अङ्गेरिन्द्रादिवज्राचैकदिता सम्पदे सदा ॥ १९॥ समीषां कथितमन्त्राणाम् अचकादिभिर्वशासरकथितरङ्गानि कार्याणि अर्चना पूजातु अङ्गैस्तथेन्द्राधैस्तदायुधैश्चेति सम्पत्त्वर्थे सदा कथिता ॥ १९ ॥

मृत्युञ्जयविधि दर्शयति।

दशाष्टादशाक्षरयोवाऽऽरोग्यार्थं विशेषध्यानमाह-वाल इत्या-दिनेति त्रिपाठिनः।

वाल इति ।

वालो नीलतनुर्देभ्यो दध्युत्थं पायसन्द्धत्॥ इरिवो ऽन्याद्द्वीपिनखिकक्विणीजालमण्डितः॥२०॥

हरिवोंयुष्मान् रक्षतु कीहराः वालः पञ्चवर्षीयः पुनः कीहराः नीलततुः पुनः कीहराः हस्ताभ्यां दध्युत्थं नवनीतं पायसं परमा-प्रञ्ज धारयन् पुनः कीहराः व्याघ्रनखक्षुद्रघण्टिकासमूहाभ्यामलं-कृतः ॥ २०॥

ध्यात्वैवमग्नोजुहुयात् शत्वीर्याङ्करित्रकैः। पयःसर्पिः प्लुतेर्लक्षमेकं तावज्ञपेन्मनुम् ॥ २१॥ प्रवंभूतं हरिध्यात्वावहोशतवीर्याङ्करैः दुर्वाङ्करैक्शिमः— कीहरोः।

पयोद्धग्धं सर्पिर्धृतं ताम्यां प्छुतैःसिक्तैः एकं लक्षंजुहुयात् लक्ष-मेकंजपेत् ॥ २१ ॥

गुरवे दक्षिणां दत्वा भोजयेद्विजपुङ्गवान्। स खब्दानां शतं जीवेन्न रोगी नाऽत्र संशयः॥२२॥

अनन्तरंगुरवेदक्षिणांदत्वाबाह्मणान्भोजयेच स वर्षाणां शतं रो-गरिहतः सन् जीवेत् अत्रसंशयोनास्ति ॥ २२ ॥

मन्त्रान्तरमाह— अत्रेति ।

¥ .

अत्राऽपरोमनुर्बादशाणीन्ते पुरुषोत्तम । आयुर्मदेहिसम्भाष्य विष्णवे प्रभाविष्णवे ॥ २३॥ नमोन्तो द्याधिकश्चिदादणींऽस्याधिस्तु नारदः छन्दोऽनुष्दुप्देवता च श्रीकृष्णोऽङ्गान्यतो द्ववे॥२४॥ पतादशेकार्येऽपरो मन्त्रोऽस्ति । मन्त्रमाह—

द्वादशाक्षरवासुदेवमन्त्रान्ते पुरुषोत्तम इति स्वरूपम् आर्युर्मदे-हीतिस्वरूपं विष्णवेप्रभविष्णवे इति स्वरूपं नमइत्यन्तोद्यधिकः त्रिशदणाद्वात्रिशदक्षरोमन्त्रः कथितः तु पुनः अस्यमन्त्रस्यनारदऋ-षिरसुष्टुप्छन्दोदेवता श्रीकृष्ण इति अतोऽनन्तरम् अङ्गानिद्ववे-षदामि ॥ २३ ॥ २४ ॥

रवीति-

रविभूतिन्द्रियवसुनेत्राणैश्चात्मनेयुतैः । महानन्द्पद्ज्योतिमीयाविद्यापदैः क्रमात् ॥ २५ ॥ द्वादशपञ्चपञ्चाष्टिद्यंज्यातेर्मन्त्राक्षरेरात्मनेपदान्तेर्महानन्दादिः पदैः सह क्रमण पञ्चाक्षानि, सहानन्देत्यपिक चित्पाठः ॥ २५ ॥ पतस्यपुरश्चरणादिमाहः

जप्त्वेति ।

जप्तवा लक्षमिमं मन्त्रमयुतं पायसैर्हुनेत् । पूर्ववदृद्वियाजुह्नदायुदीर्घतंरलमेत्॥ २६॥

इमं मन्त्र छक्षं जप्त्वापायसैरयुतंद्वनेत् जुद्दुयात् एवं मन्त्रं संसाध्यपूर्ववद्दूर्वयाऽङ्करकैः दुग्धघृतमिलितेर्लक्षमेकंजुद्दुयात्। क्रपंद्र्य दीर्घतरमतिदातमायुः शामोति ॥ २६॥

दारयन्तमिति-

दारयन्तं वकं दोभ्यी कृष्णं संगृद्ध तुण्डयोः। स्मरन् शिश्चनामातङ्केरपृष्टाऽन्यतरमभ्यसेत्॥ तुष्जप्ततिलजाभ्यङ्गाद्भवेयुः सुखिनश्च ते॥ २०॥

दिश्चानां बालानामातङ्कमयेलसुपस्थिते तान् वालान् स्पृष्ट्वा-कम्पारमस्त् अन्यतरमुकेष्वकंमन्त्रमध्यकेखव्याद् कीदरांक्रणं क- राभ्यांतुण्डयोः संगृह्य वकनामानमसुरं विदारयन्तं तन्मन्त्रजप्त-तैलाभ्यक्षात्तेवालाः सुखिनोभवन्ति स्मरित्ति शिशुनामानं कृष्णि-स्मरन् के शिरसिस्पृष्ट्वांजप्यादितिवोद्धव्यमत्रदंशाष्ट्राद्शाक्षरयो-विशेषध्यानमिति त्रिपाठिनः॥ २७॥

अस्मिन्नेववाळरक्षार्थेऽन्योपिमन्त्रोस्तीत्याह्— अन्नाप्यन्य इति ।

अञ्चाऽप्यन्यो मनुर्वालवपुषे वाह्विवल्लमा । गोस्चायां कणदेणुं चारयन्तं पश्चस्तथा ॥ २८॥

बालवपुषे इति स्वरूपंवन्हिवल्लभोतिस्वाहा अस्मिन्नर्थेगोरक्षायां च विशेषध्यानमाह कणदिति वेणुवादनपरं पश्रृँश्चारयन्तं कृष्णं-स्मरन् जप्यात्॥ २८॥

अस्मिन्नेवनालकरक्षार्थगोरक्षायां च मन्त्रान्तरमाह— उक्त्वेति ।

उक्त्वा गोपालकपदं पुनर्वेदाधराय च।

वासुदेवाय वर्मास्त्रशिरांस्यष्टादशाक्षरः ॥ २९ ॥ गोपालक इत्युक्त्वापुनवैश्वराय इत्युक्त्वावासुदेवायेतियदेत् वर्महुम् अस्त्रं फ्रांडितिशिरः स्वाहा एतानियदेत् एवं सति अष्टा-दशाक्षरोभवति ॥ २९ ॥

मनोनीरदगायत्रीकृष्णर्षादिरनेनवा। कुर्योद्वीपालसंरक्षामाचकाचिक्तना बुधः॥ ३०॥

अस्यपूर्वीकस्यचमनोर्नारदोमुनिगीयत्रीच्छन्दः श्रीकृष्णोदेवता अनेनवामन्त्रेणउक्तद्रव्यादिनावागापालरक्षांकुर्यात कीहरान आच-कायक्रयुक्तन ॥ ३० ॥

विषद्दरणप्रयोगमाह— कुम्भीनसेति ।

कुम्भीनसादिश्वेडाचौँ दृष्टमुद्धि स्मरन् हरिस्। नृत्यन्तं कालियकणारक्ने उन्यतस्य भ्यसेत् ॥ ३१॥ ह्या पीयूषवर्षिण्या सिश्चन्तं तत्ततुं बुधः। तर्जयन् वामतर्जन्या तं द्राब्योचयते विषात् ॥३२॥

A

कुम्भीनसादिस्वेडात्तौं सर्पविषपीडायाम् । कुम्भीनसास्तु ते सर्पा ये स्युर्देष्टिविषोल्वणाः॥ इति घरणिः।

आदिपदाद्वृश्चिकादिसंग्रहः द्ष्यमुद्धि आर्त्तमस्तके स्पृष्टा का-लियः नागविद्योषस्तस्यफणासैवरङ्गभूमिस्तत्रवृत्यन्तं स्मरम् अन्य-तममन्त्रमभ्यसेत् जपेत् कीदशं हर्षि तत्तनुंशरीरम् अमृतवर्षिण्या दृष्ट्या सिचन्तं किंकुर्वनस्मरेत् बामतर्जन्यातर्जयम् एवं सति तं दृष्टं मन्त्री द्राक्शीव्रंविषान्मोचयेत् अत्रदृशाष्टादृशाक्षरयोविंशेष-स्यानमितित्रिपाठेनः ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

प्रयोगान्तरमाह— आपूर्येति ।

आपूर्वकलकां तोषैः स्मृत्वा कालियमद्नम् । जप्त्वाऽष्टकातमासिश्चेदिषिणं स सुखी भवेत्॥३३॥

कलशंतोयैरापूर्याऽनन्तरङ्कालियमर्दनंदेवं स्मृत्वा ऽऽष्टाधिकं शतं जप्त्वातेनकलशेनविषिणं विषयुक्तम् आसिश्चेत् अनन्तरं-विषात्सुस्वीभवति ॥ ३३ ॥

काळियमदैनमन्त्रमाह— काव्यमध्य इति ।

काव्यमध्ये लियस्यान्ते फणामध्येदिवर्णकात् । उक्त्वा पुनर्वदेन्सृत्यङ्करोति तमनन्तरम् ॥ ३४ ॥ नमामि देवकीपुत्रमित्युक्त्वा सत्यशब्दतः । राजानमच्युतं ब्रूयादिति दन्तलिपिर्मनुः ॥ ३५ ॥

काव्य इत्यक्षरद्वयोर्भध्ये लियस्योति स्वरूपम् एतस्यान्ते फणा-मध्योदि इति स्वरूपम् इत्यन्तान् वदेत् अनन्तरं नृत्यं करोति-तमिति अनन्तरं नमामिदेवकीपुत्रम् इति वदेत् अनन्तरं नृत्य- शब्दतः वृत्यशब्दान्ते राजानमच्युतामिति ब्र्यादित्यनेन प्रकारेण-वन्तिलिपिद्वात्रिशदक्षरोमन्त्रः कथितः ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

अस्य मन्त्रस्य अङ्गादीनिदर्शयति— अस्येति ।

अस्याऽङ्गान्यङ्घिभिन्धस्तैः समस्तैर्नारदो सुनिः।
छन्दोऽनष्टुप्देवता च कृष्णः कालियम्देनः॥३६॥

अस्य मन्त्रस्य व्यस्तैरेकैकम् अङ्घ्रिभिश्चतुर्भिः पादैः समस्तै-र्मन्त्रात्मकैश्चाङ्गानिपञ्चाङ्गानिकथितानि मुनिः नारदः छन्दो ऽनुष्टुप् कालीयमर्दनः कृष्णोदेवता ॥ ३६ ॥

पुरश्चरणमाह— जप्य इति।

ř

Ě

जप्यो लक्षं मनुरयं होतव्यं सर्पिषाऽयुतम् । अङ्गदिकपालवज्राधौरर्चनाऽस्य समीरिता ॥ ३०॥

अयं मन्त्रः लक्षं जप्यः सर्पिषाघृतेन पुनरयुतं होतव्यम् अङ्ग- । दिक्पालवजाद्यैस्त्रिभिरावरणैरर्चनापूजाकथिता ॥ ३०॥

प्रयोगमाह— क्रियेति।

किया सर्वा च कर्तव्याविषयी पूर्वमीरिता। सहकोऽनेन जगति नहि क्ष्वेडहरो मनुः॥ ३८॥

पूर्वमन्त्रकथिता विषन्नी सर्वा किया अमुनैवमन्त्रेण कर्त्तव्या हियतः जगतिसंसारे अनेनमन्त्रेण सदशः समानः स्वेडहरः वि-षहरोनास्ति ॥ ३८ ॥

विषम्नं प्रयोगान्तरमाह— अङ्गेरिति ।

अङ्गैः शुकतरोः पिष्टैग्रेलिका घेनुवारिणा । आननस्याऽञ्जनालेपैविषद्नी साधिताऽमुना॥३९॥ शुकतरोः करञ्जद्वसस्येति भैरविषयादिनः किशुकद्वसस्येति लघुरीपिकाकारः अक्रैस्विगिरिति स्द्रधरः पञ्चाङ्गेरिति त्रिपादिनः धेतुवारिणासवत्सागोम् त्रेण पिष्टैः संपादितागुलिका अमुनामन्त्रेः णसाधितासत्।विषद्मी भवति कैराननस्याऽञ्जनालेपप्रकारैः ॥ ३९ ॥ अधुनाप्रयोगान्तरं दर्शयति ।

उद्दण्डेति ।

उद्दण्डवामदोर्दण्डघृतगोवधनाचलम् । अन्यहस्ताङ्गलीव्यक्तस्वरवंशापिताननम् ॥ ४० ॥ ध्यायन् हरिं जपन्मन्वोरेकं छत्रं विना ब्रजेत् । वर्षवाताशनिभ्यः स्याद्भयं तस्य नहि कचित्॥४१॥

उत्तोलितो यो वामवाहुदण्डस्तेनघृतो गोवर्धनाचलीयेन तम् अन्यहस्ताङ्ग्रिलिभिः व्यक्तस्वरोयस्य बंशस्यतश्रापितमाननं येनतम् पवसूतं हरिजिन्तयम् मन्वोर्दशाष्टादशाक्षरयोरेकं जपन् छत्रं वि-नामजेत् यस्तस्य वृष्टिवायुवज्ञादिभ्योभयं कापिनविद्यते ॥४०॥४१॥

प्रयोगान्तरमाह— मोघिति ।

मोघमेघौघयत्नापगतेन्द्रं तं स्मरत् हुनेत् । स्वयणेरयुतसंख्यातेरनादृष्टिर्न संदायः ॥ ४२ ॥

मोघोनिष्फलोयोमेघसम्हस्तस्य यतः तेनापगतः इन्द्रो यस्मात् तमेताहर्शहरि चिन्तयन् अयुतसंख्यातैर्लवणेर्जुहुयात् अनन्तर-मनावृष्टिर्भवति नात्र संशयः ॥ ४२॥

प्रयोगान्तरमाह— क्रीडन्तमिति ।

क्रीडन्तं यमुनातोये मज्जनप्रवनादिभिः। तच्छीकरजलासारैः सिच्यमानं प्रियाजनैः॥४३॥ ध्वात्वाऽयुतंपयःसिक्तैः द्वुनेद्वानीरतर्पणैः॥ दृष्टिर्भवत्यकालेऽपि मह्नी नाऽत्र संकायः॥४४॥ प्रमुक्तक्रेमजनोत्मजनैः क्रीडन्तं क्रीडांकुर्वन्तं पुनःकीदशं प्रियाजनैः चिम्पणिष्यतिभिस्तच्छीक्रपंजलासारैः यमुनाजलधा-राक्षपेः सिच्यमानम् एवंभूतं कृष्णं ध्यात्वावानीरतर्पणैः वेतसस-मिद्रिः पेयःसिक्तेर्दुग्धोक्षितैरयुतं जुडुयात् एवं सति अकालो-ऽपि महतीवृष्टिभवति नात्र संशयः॥ ४३॥ ४४॥

अनेनैवध्यानेन प्रयोगान्तरमाह — अमुमेवेति ।

अमुमेव स्मरन् मृद्धिं विषस्फोटज्वरादिभिः। सदाहमोहैरार्चस्य जपेच्छान्तिभवेत् क्षणान्॥४५॥

दाहमोहसहितैर्विषस्फोटज्वरादिभिरार्तस्य मृद्धिन मस्तके अ-मुमेवपूर्वोकरूपं कृष्णं ध्यात्वाजपेत् अनन्तरं तस्यपीडितस्य क्षणाद् शान्तिः स्वास्थ्यं भवति ॥ ४५ ॥

एतस्यामेवाऽचौँाप्रकारान्तरमाह— अथ वेति।

अथवागरुडारूढं वलप्रशुम्नसंयुतम् । निजज्वरविनिष्पिष्ठज्वराभिष्टुतमच्युतम् ॥४६॥ ध्यात्वा ज्वराभिभूतस्य सृद्ध्न्यन्यतरमभ्यसेत् । शान्ति वजेदसाध्योऽपि ज्वरः सोपद्ववः चणात्४०॥

अथवाज्वराभिभूतस्य मस्तकेऽच्युतं ध्यात्वा अन्यतरम् द्वयो-मध्ये एकं मन्त्रम् अभ्यसेत् जपेत् कीहराम् अच्युतं गर्छहास्र्ढं पुनः कीहरां वळप्रधुम्नाभ्यां संयुतं पुनः कीहरां निजज्वरेणवैष्णवज्व-रेणशीताख्येनाऽऽयुधस्त्रेणविनिध्यिष्टः चूर्णितो यो रौद्रज्वरङ्णा-ख्यायुधस्तरस्तेनस्तुतम् अनन्तरम् अस्याऽसाध्योपिज्वरः शीघ्रमेव नारां गच्छति कीहरोज्वरः उपद्रवोगात्रपीडादि तत्सहितः॥४६॥४०॥

अनेनैव ध्यानेन प्रयोगान्त्गमाह— ध्यात्वेति।

1

ध्यात्वैवमग्नावभ्यच्ये पयोऽक्तेश्चतुरङ्गुलैः । जुहुवाद्यनाखण्डैरयुतं ज्वरज्ञान्तये ॥ ४८ ॥ यदं पूर्वोकक्षपं कृष्णं ध्यात्वा बन्ही सम्पूज्यन्त्ररज्ञान्त्यर्थे चन तुरङ्गुलपरिमितेर्दुग्धसिकैरमृताखण्डेर्गुङ्ग्चीखण्डेर्गुतंजुहुयात्॥४८॥ भयोगान्तरमाह—

निशातेति।

निशातशरनिभिन्नभीष्मतापनुदं हरिम् । स्मृत्वा स्पृशन् जपेदार्त्तं पाणिभ्यां रोगशान्तये॥४९॥

Þ

निशातः तीक्ष्णो यः शरस्तेन निर्भिन्नो विद्धो योमीष्मस्तस्य यस्तापस्तंहरति एवंभूतं हरिष्यात्वा आर्त्तज्वरादिपीडितं पाणिभ्या स्पृष्टाज्वरनाशार्थं मन्वोरेकतरंजपेत्॥ ४९॥

प्रयोगान्तरमाह्-अपमृत्युविनाद्यायेति ।

अपमृत्युविनाशाय सान्दीपनिसुतप्रदम् । ध्यात्वाऽमृतलताखण्डैः क्षीराक्तैरयुतं हुनेत्॥५०॥

सान्दीपनिः कृष्णगुरुः तस्य सुतप्रदं कृष्णध्यात्वा असृतल-तास्रण्डैः गुद्भचीसण्डैः श्लीराक्तैर्युसक्तेरयुतंहुनेत् जुदुयात् कस्मै अपसृत्युरकालमरणं तस्य विनाशाय निवृत्तये॥ ५०॥

प्रयोगान्तरमाह्— सृतपुत्रायेति ।

सृतपुत्राय ददतं सुतान् विपाय सार्जनम् । ध्यात्वा लचं जपदेकं मन्वोः सुतविष्टृद्धये ॥५१॥

मृतपुत्राय विषाय पुत्रान् ददतं सार्ज्जुनं अर्ज्जुनसहितं ध्या-त्वामन्वोरेकं लक्षं जपेत् किमर्थे सुतवृद्धिनिमित्तम् ॥ ५१ ॥

प्रयोगान्तरमाह—

पुत्रजीवेति ।

पुत्रजीवेन्धनयुते जुहुयाद्नलेऽयुतम् । तत्फलेर्मधुराकैः स्युः पुत्रा दीर्घायुषोऽस्य तु ॥५२॥ जीयापुत्रेति यस्य प्रसिद्धिः तस्य इन्धनेन युते संपादिते वन्ही सत्फलेः पुत्रजीवाफलेर्मधुराकैक्षिमध्वकैर्मन्वोरेकेनाऽयुतं जुहुयात अनन्तरम् अस्य हे।मकर्त्तुः पुत्राः दीर्घायुषो भवन्ति ॥ ५२॥

प्रयोगान्तरमाह श्लीरेति ।

श्चीरहुकाथसंपूर्णसभ्यच्ये कलशं निशि। जप्तवाऽयुतं प्रगे नारीमाभिषिश्चेद् द्विषद्दिनम्॥५३॥ सा वन्ध्याऽपि सुतान् दीर्घजीविनो गदवर्जितान्। स्रभते नाऽत्रसंदेहस्तज्जप्ताज्याशिनी सती॥५४॥

कलशपूरणविधानेन श्लीरवृक्षकाथेन सम्पूर्ण कलशं निशिरात्री सम्पूज्याऽयुतं जप्त्वा प्रगे प्रातःकाले पुत्रार्थिनीं स्त्रियं द्विषट् दिनं द्वादश दिनानि व्याप्याऽभिषिञ्चेत अनन्तरं साऽभिषिका वन्ध्या ऽपि अपत्यजननसमययोग्या अजिनतापत्याऽपि पुत्रान् दीर्घायुषो-रोगरहितान् प्राप्नोति किम्भूता सती मन्त्रजप्ताज्यभोजिनी सती अत्रार्थे सन्देही नास्ति॥ ५३॥ ५४॥

प्रयोगान्तरमाह — प्रातरिति ।

पातवीचयमा नारी बोधिच्छद्पुटे जलम् । मन्त्रयित्वाऽष्टोत्तरदातं पिवेत्पुत्रीयती ध्रुवम् ॥५५॥

प्रातः काले वाचंयमा मौनिनी पुत्रीयती आत्मनः पुत्रमिच्छन्ती बोधिच्छद्रपुटे पिष्पलपत्रपुटे जलं मन्वोरन्यतरेणाष्टोतरदातं जप्तं

मासं व्याप्य पिचेत् अनन्तरं पुत्रं प्राप्नोतीति शेषः। जलपानमन्त्रमाह् ।

देवकीपुत्रेति।

अत्र प्रसङ्गात् अस्मिन् प्रन्थे अनुक्तोऽपि सन्तानगोपालमन्त्रः कथ्यते।

देवकीपुत्र गोविन्द बासुदेव जगद्गुरो। देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः।

अस्य मन्त्रस्य नारदोमुनिः अनुष्टुप्छन्दः सन्तानप्रदोगो-पालकृष्णोदेवता परैर्व्यस्तैः समस्तैर्वा पञ्चाङ्गानि । ध्यानं यथा ।

गङ्गन्वक्रथरं कृष्णंरथस्थंच चतुर्भुजम् ।
सर्वाभरणसन्दीप्तं पीतवाससम्ब्युतम् ।
मयूरपिच्छसंयुक्तं विष्णुतेजोपवृहितम् ।
स्मर्पयन्तं विपाय नष्टानानीय वालकान् ।
फरणामृतसंपूर्णदृष्ट्येक्षन्तं च तं द्विजमिति ॥ ५५ ॥
प्रयोगान्तरमाह—
प्रदितामिति ।

महितां काशिराजेन कृत्यां कित्वा निजारिणा। निजासा तन्नगरीं दहन्तं भावयन हरिम् ॥ ५६॥ स्वस्तहाकोईनेद्रात्रौ सर्षपैः सप्तवासरम्। कृत्या कर्तारमेवाऽसौ क्रपिता नाशयेद् ध्रुवम्॥५॥।

प्रहितां प्रेषितां काशीश्वरेण कृत्यां घातकतीं निजारिणा नि-जवकेणछित्वा अनन्तरं तत्तेजसा तस्य काशियाजस्य नगरी-दहन्तं कृष्णं भावयन् स्वस्नेहाकैः सर्पपतैलयुक्तैः सर्पपैः सप्त-दिनानि व्याप्य रात्रौ मन्वोरेकतरेण जुहुयात् अथाऽनन्तरम् असौ कृत्या कृदां सती ध्रुवं निश्चितं कर्सारमेव नाशयेत्॥ ५६॥ ५७॥

प्रयोगान्तरमाह्-

आसीनमाश्रमे दिन्ये बद्रीषण्डमण्डिते। स्पृतान्तं पाणिपद्माभ्यां घण्टाकणकलेवसम् ॥५८॥ ध्यात्वाऽच्युतं तिलैर्छक्षं हुनेत्रिमधुराप्लुतैः। मुक्तये सर्वपापानां शान्तये कान्तये तनोः॥५९॥

क्र

वदरीकुण्डोवदरीसमूहस्तेनमण्डिते शोभितेदिव्येक्तुष्टे आ-श्रम आसीनम् । उपविष्टं तथा हस्तपङ्ककाभ्यां वण्टा करणस्यमहादेवमूर्त्तेः कस्यचिन् महादेवभक्तस्य वाकलेवरंश-रारंस्पृशन्तमञ्जुतनस्यात्वातिलैः त्रिमधुराष्ट्रतेष्ट्रीतमधुरार्करामि- भितिमन्द्योरेकेनलक्षं जुहुयात् किमर्थमोक्षाय तथा सकलपापानां विनादार्थि तथा तनोदेहस्यकान्त्यदीप्त्यर्थम् ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

प्रयोगान्तरमाह— द्वेषयन्तमिति ।

द्वेषयन्तं रुक्मिवलौ यूतासकौ स्मरन् हरिम्। जुहुयादिष्टघोर्दिष्ट्ये गुलिका गोमयोद्भवाः॥६०॥ ध्तासकौ धृतकर्मकुर्वन्तौ रुक्मिवलभद्रौ द्वेषयन्तंपरस्परं द्वेषमु-त्पादयन्तंहरिस्मरन् गोमयोत्पन्ना गुलिका मन्वोरेकेन जुहुयात्। अत्र सहस्रहोमोवोद्भव्यः।

अनुकायान्तु संख्यायांसहस्रंतत्रनिर्देशेत्। इति वचनात्।

किमर्थम् । इष्टयोर्मित्रयोद्धिष्ट्यैविद्धेषणार्थम् ॥ ६०॥ प्रयोगान्तरमादः— ज्वलदिति ।

ज्वलब्रहिमुखैर्वाणैर्वर्षन्तं गर्डध्वजम् धावमानं रिपुगणमनुधावन्तमच्युतम्॥ ६१॥ ध्यात्वैवमध्यसेन्मन्वोरेकं सप्तसहस्रकम्। जन्मदनं भवेदेतद्विपूर्णां सप्तमिदिनैः॥ ६२॥

ज्वलन् देदीप्यमानो योविहस्तद्वनमुखंयेषां तैर्वाणैर्वर्षन्तंतास्य यन्तं तथा गरुडारुढं तथा धावमानं राष्ट्रसमृहमनुपश्चाद्धावन्तं हरिध्यात्वामन्वोदेशाष्टादशाक्षरयोरेकं सप्तसहस्रमभ्यसेत् जपेत् एषं कृते सतिपतस्यशबूणां सप्तिभिदिनैष्यादनं भवतिस्वदेशादप्रा नं भवति ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

प्रयोगान्तरमाह— उत्क्षिप्तति ।

उत्क्षिप्तवत्सकं ध्यायम् कपित्थपत्त्रहारिगम् । अयुतं प्रजपेत्साध्यमुकाटयति तत्स्रणात् ॥ ६३ ॥ उत्क्षितकर्वक्षियोयन्सेवन्सकपोकसकास्रपेयेनवथा कपित्य- स्यफलंहरतीति कृष्णंध्यात्वामन्त्रोमेध्येएकमयुतंजपेत् । अनन्तरं तत्क्षणास्त्रीत्रमेवसाध्यमुचाट्नीयसुचाट्यति ॥ ६३ ॥

di

1

प्रयोगान्तरमाह्— आत्मानमिति ।

आत्मानं कंसमथनं ध्यात्वा मञ्चान्निपातितम् । कंसात्मानमरिं कर्षन् गतासुं प्रजपेन् मनुम् ॥ ६४॥ अयुतं जुहुयाद्वाऽस्य जन्मोडुतस्तर्पणैः । अपि सेवितपीयूषो म्रियतेऽरिर्नसंश्वायः ॥ ६५॥

आत्मानं कंसमधनं कृष्णंध्यात्वाकंसमधनात् मनोरैक्यं विश् जिन्त्य तथा रिपुंकंसस्वरूपम् अपगतप्राणं ध्यात्वारिपुकंसयोरभेदं विचिन्त्येति भावः मञ्चाद्धःकृतम् आकर्षयन् आकर्षणं भावय-न्मन्वोरेकमयुतं जेपेत् अस्यारिपोः जन्मोडुतस्तर्पणैः समिद्धिर्जुयास

कारस्करोऽथथात्रीस्यादुद्धम्वरतसः पुनः। जम्बूखदीरकृष्णाख्यावंशपिष्पलसंद्रकौ। नागरोहितनामानौ पलाशप्रक्षसंद्रकौ। अम्बष्टविल्वार्ज्जुनाख्याविकङ्कतमहीरुद्दः। बहलः सवलः खर्ज्जुर्भण्डिलः पनसार्ककौ। शमीकद्मवास्रिनम्बमधुका ऋक्षशाखिनः। इति। सप्तविश्वतिनक्षत्राणांवृक्षाः।

जन्मनक्षत्रवृक्ष एवं क्रतेसेवितपीयूषोपि मियतेनाश्रसंदायः॥६४॥६५॥ इदं प्रयोजनं प्रकारान्तरेणापिभवतीतिदर्शयति । अथवेति ।

अथवा निम्वतेलाक्तेर्द्धनेद्धोभिरक्षजैः। अयुतं प्रयतो रात्रौ मरणाय रिपोः क्षणात् ॥ ६६ ॥ निम्वतेलसिकैः अक्षजैः विभीतकसमिद्धिः प्रयतः पविषः सन् रात्रीमन्वोरेकेन अयुतं हुनेत् किमर्थ रात्रोः शिव्रविनाशाय ॥ ६६ ॥ अस्मिन्नेवार्थे प्रयोगान्त्रसाह

दोषारिष्ठदलव्योषकार्पासास्थिकणैर्निशि ॥ हुनेदेरण्डतेलाक्तैः,स्मशानस्थोऽरिशान्तये ॥ ६७ ॥

दोषाहरिद्रा अरिष्टदलं विभोतकपत्रमिति रुद्रधरः भह्नातक-पत्रमितिरुद्रधरः निम्वपत्रमिति भैरवत्रिपाठिनः व्योषन्त्रिकदु-कं कार्पासाऽस्थिकार्पासवीजं कणः पिष्पलीएतैर्मिलितैरेरण्डतै-लिसक्तैः स्मद्रानस्थः मृतसंस्कारस्थानस्थः सन् निशिरात्रौम-न्वोरेकेनजुहुयात् किमर्थं शत्रुनाशार्थम् ॥ ६७ ॥

रागान्मारणप्रयोगे प्रायश्चित्तमाह— नशस्तमिति ।

न शस्तं मारणं कर्म कुर्याचेद्युतं जपेत्। हुनेद्वा पायसैस्तावत् शान्तये शान्तमानसः॥ ६८॥

मारणं कर्म शिष्टजनस्य न प्रशस्तं तथा अपियादिवारागात् कुर्यात्तदामन्वोर्मध्येएकं मन्त्रम् अयुतं जपेत् परमान्नेनवा अयुतं ज्ञहुयात् शोन्तये पापनाशाय शान्तमानसोनिर्मत्सरः॥ ६८॥

प्रयोगान्तरमाह— जयकाम इति ।

Ø.

1.4

4

Ť

जयकामो जपेलुचं पारिजातहरं हरिम् । स्मरन् पराजयस्तस्य न कुतश्चिद्धविष्यति ॥ ६९ ॥

जयकामः पुमान् वलादिन्द्रसकाशात्स्वर्गस्थपारिजातापहारिणं कृष्णं भावयन् मन्वेरिकं लक्षं जपेत् एवं कृतेतस्य भङ्गः कस्मादः पिनभविष्यतीति ॥ ६९ ॥

प्रयोगान्तरमाइ—

पार्थं इति। पार्थे दिज्ञान्तं गीतार्थे व्याख्यासुद्राकरं हरिस्।

रथस्यं भावयन् जप्याद्धर्मवृद्धौ शमाय च ॥ ७० ॥

पार्थे अर्ज्जुनेगीतार्थे दिशन्तं कथयन्तं तथा व्याख्यामुद्राकरे-यस्यतम् उत्तानतर्जन्यङ्गुष्ठयुताव्याख्यामुद्रा तथा रथारूढं हरि-भावयन् मन्वोरेकं छक्षं जपेत् किमर्थं धर्मोत्पर्स्यर्थं मोक्षार्थञ्च॥७०॥

प्रयोगान्तरमाह— ब्रह्ममिति।

लक्षं पलाशकुसुमैर्डुनेचो मधुराप्लुतैः । व्याख्याता सर्वशास्त्राणां स कविवादिराङ् भवेत्॥७०॥।

यः पळारापुष्पेर्धृतमधुत्रर्करामिश्रेमेन्वोरेकेनळक्षं जुहुयात् सः सकळशास्त्राणां व्याख्याताकविराट्कविश्रेष्ठश्चभवेत् ॥ ५९ ॥

प्रयोगान्तरमाह— विश्वेति ।

विद्यवस्पघरं प्रोचज्रानुकोटिसमग्रुतिम् ।
द्वृतचामीकरिनभमग्निसोमात्मकं हरिम् ॥ ७२ ॥
अकोग्निचोतदास्याङ्घिपङ्कजं दिव्यभूषणम् ।
नानायुघघरं व्याप्तविद्याकाशावकाशकम् ॥ ७३ ॥
राष्ट्रपूर्यामवास्तृनां शरीरस्य च रक्षणे ।
प्रजपेन्मन्त्रयोरेकतरं ध्यात्वैवमाद्रात् ॥ ७४ ॥

विश्वकपधरम् एतद्व्याचष्टे उद्यदादित्यकोटिसमानकान्ति तथा द्रवीभृतसुवर्णतुल्यं तथा अग्निसोमस्वक्षपं सूर्यसीमा-रमकमिति त्रिपाठिनः तथा सूर्याग्निवदुज्ज्वलं मुखं पादपद्यं यस्य तथा चारुभूषणं तथाविविधशस्त्रधरं तथा व्याप्तसंसाराकाशाभ्य-न्तरम् एतादशं हरि ध्यात्वा आव्रात् मन्त्रशोरेकं जपेत किमर्थ राष्ट्रीदेशः पूर्नगरं प्रामोऽल्पजनवासस्थानं वास्तुएकगृहस्वामि वासः क्षेत्रम इति गोविन्दमिश्राः वस्तिवति पाठे हिरण्यादि एतेषां शरीएस्य च रक्षणेरक्षानिमित्तम् ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

प्रकारान्तरमाह— अथ वेत्यादि ।

अथवा व्यस्तसर्वाङ्घिरचिताङ्गार्ज्जनिर्षिकम् । त्रिष्टुप्छन्दसिकं विश्वरूपविष्णविधिदैवतम् ॥ ७५॥ जपेद्गीतामनुं स्थानेहृषीकेशाद्यमाज्यकैः । हुनेद्वा सर्वरक्षाये सर्वदुःखोपशान्तये ॥ ७६॥

> इति श्रीकेशवभद्दाचार्य्यवरचितायां क्रमदीपिकायां षष्ठः पटलः ॥ ६॥

अथवा स्थानेह्यिकेशाद्यंगीतामनुं जपेत् किंभूतं मनुं व्यस्तम् एकेकं सर्वे समस्ता ये अङ्ग्रयः पादचतुष्ट्यंतैः रचितं-म् अङ्गं पञ्चाङ्गम् अर्जुनः ऋषियंत्रतं व्यस्तसर्वाङ्ग्रिरचिताङ्गश्चा-र्जुनऋषिकश्चेति द्वन्द्वः तं त्रिष्टुप्छन्दो यत्रतं विश्वक्रपोविष्णुर-धिदेवता यस्य तम् आज्यकेष्ट्रतेष्ठ्वेद्वा वाशब्दः समुख्येद्वनेत् टीका-न्तरेषक्तप्रयोगेषु यत्र जपहोमयोः संख्या न एका तत्र संनिधानो-

का गृह्यते तद्भावेऽष्टोत्तरंसहस्रंशतं वा अष्टोसहस्राणीत्येके। जगन्मोहनाख्यतन्त्रे।

लक्षं वाष्ययुतं वापि सहस्रं शतमेव च । कार्याणां गौरवान्मन्त्रीतत्तद्धोमंसमाचरेत्॥ ७५ ॥ ७६ ॥

इति श्रीक्रमदीपिकायां विवरणे षष्टः पटलः ॥ ६॥

अनेकमन्त्रकथनार्थं सप्तमं पटलमुपकामाति । बक्ष्य इत्यादिना ।

वक्ष्येऽक्षयधनावाष्त्यै प्रतिपत्ति श्रियः पतेः। सुगुप्तां धननाथाचैर्धन्यैयी क्रियते सदा ॥ १॥ Ø.

**\*** 

\*. **\** 

श्रियः पतेर्गोपालस्य प्रतिपत्तिध्यानं मन्त्रपूजाध्यानादिप्र-कारं वा वक्ष्ये या प्रतिपत्तिर्धननाथाद्यैः कुवेरप्रसृतिभिर्महा-धनेः क्रियते कस्यै अक्षयमिवनाशि यद्धनं तत्प्राप्त्यै सुगुप्तां ना-त्यन्तप्रकटितां द्विजैरित्यर्थः १

द्वारवत्यामित्यादि सप्तश्लोकैर्मध्यकुलकम्।

द्वारवत्यां सहस्रार्कभास्वरैभेवनोत्तमैः। अनल्पैः कल्पवृत्तैश्च परीते मग्डपोत्तमे॥ २॥

अच्युतो ध्येयः कुत्र द्वारवस्यां मणिमण्डपे मणिसिहासनाम्बुजे आसीनो द्वारकानगरीगतमणिमण्डपावस्थितमणिमयसिहासन-पद्मोपविष्टः मणिमण्डपे कीटरो भवनोत्तमः गृहोत्तमैः कल्पवृक्षश्च परीते वेष्टिते किम्भूतैः सहस्रसूर्याः तद्वद्वास्वरैर्दीतैरनल्पैविंस्तरैः २

पुनः की हशे।

ज्वलद्रत्नमयस्तम्भद्वारतोरणकुञ्चके । फुल्लस्रगुल्लसचित्रवितानालम्विमौक्तिके ॥ ३ ॥

ज्वलन्तिदीप्तानियानिरत्नानि तन्मयंतत्प्रधानंस्तम्भः गृहाधा रभूतं द्वारतोरणं कुड्यं भित्तियेत्र तस्मिन् प्रफुल्लाविकासनीयास्नक् पुष्पमालाउल्लसच्छोममानं पवित्रं नानाप्रकारं वितानं तत्रालम्बिन् मौक्तिकंयत्र तत्र॥३॥

पुनः कीहशे मणिमण्डपे।

पद्मरागस्थलीराजद्रत्ननद्योश्च मध्यतः । अनारतगलद्रत्नसुधस्य स्वस्तरोरघः ॥ ४ ॥ पष्मरागमयीयास्थली राजदेवीप्यमानरक्षमयी च यान तयोर्मध्ये स्वस्तरोः पारिजातस्याधः स्वस्तरोः किंभृतस्य अनारतं सर्वदागळन्तीरत्नमयी सुधा अमृतं यस्य तस्य ॥ ४ ॥

पुनः की हशेमणिमण्डपे

रत्नप्रदीपावालिभिः प्रदीपितदिगन्तरे । उद्यदादित्यसंकाशे मणिसिहासनाम्बुजे ॥ ५॥

रत्नप्रदीपाविक्षिमिज्वेलद्रत्तैः प्रदीपितम् उद्गासितं दिशामन्तरा-लम् अवकाशो यत्र मणिसिहासने किभूते उधन् प्रादुर्भवन् य आदित्यस्तस्य सङ्काशे सदृशे॥ ५॥

अच्युतः

किम्भृतः।

समासीनोऽच्युतो ध्येयो द्वतहाटकसंनिभः। समानोदितचन्द्रार्कतिहत्कोटिसमयुतिः॥ ६॥

द्भुतहाटकसाम्निमः द्रवीभूतस्वर्णतुल्यः समानोदिता एकसो-द्गता या चन्द्रार्कानां कोटिः तिष्ठतामपि कोटिः तत्समा-द्युतिर्थस्य सः॥६॥

पुनः किम्भूतः—

सर्वाङ्गसुन्दरः सौन्यः सर्वाभरणभूषितः॥ पीतवासाश्चकशङ्खगदापद्योज्वलद्भुजः॥ ७॥

सर्वाक्षेत्रमुखादिना सुन्दरोरम्यः सौम्योऽनुद्धतः सर्घाभरणेनकु-ण्डलायलंकारेणभूषितः पातवासाःपीतेवाससीयस्यसः शङ्ख्यकग-दाप्षाःउज्यलादीप्ताभुजायस्यसः॥ ७॥

पुन की हराः—

अनारतोच्छलद्रस्नधारौघकलज्ञां स्पृशन् ॥ वामपादाम्बुजाग्रेण सुष्णता पल्लवच्छविम् ॥ ८॥

वामपादाम्बुजाग्रेण अनारतं सर्वदाउच्छलन्तीयारत्वधारात-स्याओघः प्रवाहोयत्रसत्यासौकलसञ्चेति कर्मधारयः तंस्पृशन् वाम- मपादाम्बुजाग्रेण किम्भूतेन पहुवच्छविमुष्णताकिशलयकान्ति, स्रोरयता ॥ ८ ॥

अष्टमहिषीध्यानमाह—

रुक्मिणीसत्यभामेऽस्य मूर्झिरत्नौघधारया॥ सिञ्चिन्त्यौद्चवामस्थेस्वदोःस्थकलकोत्थया॥ ९॥

रुक्मिणीसत्यभामेध्येयेकिम्भूते अस्यहरेमृद्र्भिशिरसिरस्नप्रवा-इधारयासिचन्त्यौ कीहरो दक्षवामस्थे अत्र रुक्मिणीदक्षिणेसत्या-वामे किम्भूतयाधारयास्वहस्तस्थघटोद्भवया॥९॥

नाग्नजितीसुनन्देच ध्येये-पतेकीरशे ।

नाग्नजितीसुनन्दा च दिशन्त्यौकलशौतयोः॥ ताम्यां च दचवामस्थेमित्रविन्दासुलक्ष्मग्रे॥ १०॥

तयो रुक्मिणीसत्यमामयोः स्थानेरस्नघटौदिशन्त्यौद्दत्यौकी-हशेदश्रवामस्थे तथा मित्रविन्दासुलक्ष्मणेदश्चिणवामस्थेश्ययेकिम्मू-तेताभ्यांनाग्नजितीसुनन्दाभ्यां कलशेदिशन्तीभ्याङ्गलशंवदत्यौ॥१०॥

रत्ननचासमुद्धृत्यरत्नपूर्णी घटौतयोः॥ जाम्बबतीसुचीला च दिशन्त्यौदचवामगे॥ ११॥

तथा दक्षवामे जाम्यवतीसुरीिलेचध्येयेकिम्भूते रक्षनद्यारक्ष-पूर्णीघटै।समुद्धृत्यतयोर्भित्रविन्दासुलक्ष्मणयोर्दिशन्त्यौ ॥ ११ ॥

वहिः षोडशसाहस्रसंख्याताः परितः स्त्रियः॥ ध्येयाः सकलरत्नौघघारयुक्कलशोज्ज्वलाः॥१२॥

तद्वद्धिः परितः षोडशसाहस्रसंख्याताः प्रियाध्येयाः किम्भूताः कनकं सुवर्णे रत्नानिपद्मादीनितेषामोघः समृदः तस्यधारां युन-कीति तद्युक्यः क्रळसः तेनदीताः॥ १२॥

तद्वहिश्वाष्टनिधयोध्येयाः-कीरुगाः। तद्वहिश्राष्ट्रनिषयः पूरयन्तोषनैर्धराम् ॥ तद्बहिर्देष्णयः सर्वे पुरोबचसुराद्यः॥ १३॥

धरांपृथ्वींधनैः पूरयन्तः तद्वद्विनेष्णयोयादवाध्येयाः अनन्तरं पु-रोवत् दिश्चस्थिताः सुरादयः देवर्षिसिद्धाविद्याधरगन्धर्वप्रभृत-योरक्वामिषेकं कुर्वन्तोध्येयाः॥ १३॥

ध्यात्वेंति-

ध्यात्वैवं परमात्मानं विंदात्यणं मनुंजपेत् ॥ चतुर्लचं हुनेदाज्येश्वत्वारिंदात्सहस्रकम् ॥ १४॥

एवं परमात्मरूपम् अशरीरिणं ध्यात्वाविंशत्यक्षरं मन्त्रं चतुर्रुक्षं-जपेत् आज्येर्धृतेश्चत्वारिंशत्सहस्रकं हुनेत् जुहुयात्॥ १४॥ विंशत्यक्षरमन्त्रमुद्धरति-

হাকীরি।

शक्तिश्रीपूर्वकोऽष्टादशाणीविशतिवर्णकः॥ मन्त्रेणानेन सहशोमनुर्नाहेजगत्रये॥ १५॥

शक्तिःभुवनेश्वरीवीजं श्रीः श्रीवीजम् एतद्वीजद्वयपूर्वेकः पूर्वे-काष्टादशाक्षरमन्त्रः एवं विशस्यक्षरोभवतीत्यर्थः अनेनमन्त्रेणसह-शोमन्त्रोजगञ्जयेनास्ति ॥ १५ ॥

ऋष्यादिकंदर्शयति—

ऋषित्रह्मा च गायत्री छन्दः क्रुडणस्तुदेवता ॥ पूर्वोक्तवदेवास्य वीजशक्त्यादिकल्पना ॥ १६ ॥

अस्यमन्त्रस्य वीजशक्तादिकल्पना पूर्वोक्तवत् वृशाक्षरवत् तथा च वृशाक्षरस्ययद्वीजादिकन्तव्स्यापीत्यर्थः॥ १६॥

पूजाप्रकारमाह-कल्प इत्यादिनां।

कल्पः सनत्कुमारोक्तोमन्त्रस्या ऽस्योच्यते ऽधुनाः॥

पीठन्यासादिकं कृत्वा पूर्वोक्तक्रमतः सुधीः ॥ १० ॥ अस्यमन्त्रस्य सनत्कुमारकथितः पूजाप्रकारः संप्रतिमयाकथ्यते पूर्वोक्तक्रमतः दशाक्षरोक्तप्रकारेणपीठन्यासप्राणायामादिकं कृत्वा॥१०॥ करसन्द्राङ्कालितलेष्ट्रवगाषद्कं प्रविन्यसेत् ॥

मन्त्रेण व्यापकं कृत्वा मातृकांमनुसंपुटाम् ॥ १८ ॥ संहारसष्टिमार्गेण दशतत्वानिविन्यसेत् ॥ पुनश्चव्यापकं कृत्वा मन्त्रवणीस्तनौन्यसेत् ॥ १९ ॥

त्रभयकराङ्कृतिषु उभयकरतलेषु च षडक्वानि क्रमान्न्यसेत्मन्त्रेन् णेतिविश्वत्यक्षरमन्त्रेणव्यापकं सर्वतनौन्यासं कृत्वामातृकां मातृकान्यासंमनुसपुटाविश्वत्यक्षरपुटितप्रत्यक्षरां पूर्वोक्तमातृकास्थानेषु विश्यसेत् प्रयोगश्चकी वहीं नम इत्यादिः एवंभपर्यन्तं द्विराष्ट्रतिः ततो ही श्रीही श्रीनमः क्षी कींपं क्षी कींनम इत्यादिः संहारसृष्टि मार्गेणदशतत्वानिमहीसालेलप्रभृतीनि विन्यसेत् पुनरिप विश्वत्य-क्षरमन्त्रेण व्यापकन्यासंकृत्वाविश्वतिमन्त्राक्षराणि तनौस्वश्वरीरे स्यसेत् ॥ १८ ॥ १९ ॥

अक्षरन्यासस्थानान्याद् — मूर्जीति ।

मुर्विष्ठमालेष्ठ्रवोर्मध्येनेत्रयोः कर्णयोर्नसोः॥ आननेत्रिवुके कण्टेदोर्मूले हृदि तुन्दके॥ २०॥ नाभौ लिक्ने तथा ऽऽधारेकट्योर्जान्वोश्चजङ्कयोः॥ गुल्फयोः पादयोर्न्यसेत्सृष्टिरेषासमीरिता॥ २१॥

मस्तकेमाले ललाटे मूमध्ये इत्यादावेककमक्षरं न्यसेत् आ-धारेलिक्षाधस्त्रिकोणस्थाने एवस्रिष्टिन्यासम्बारजकः॥ २०॥ २१॥

स्थिति ईदादिकांसान्ता संहतिश्चरणादिका ॥ विधायैवं पञ्चकृत्वःस्थित्यन्तंमूर्त्तिपञ्चरम् ॥ सृष्टिस्थिती च विन्यस्य षडङ्गन्यासमाचरेत्॥ २२ ॥ ह्रदादिकांसांता स्थितिः हद्यमारभ्यां ऽसपर्यन्तन्यासः स्थितिः सहितिश्वरणादिकापादावारभ्यमुद्धांन्तन्यासः विधायेति एवं पञ्चवारान् स्थित्यन्तं न्यासं कृत्वा इति गृहस्थामिप्रायेण तथा पूर्वोक्तमुर्त्तिपञ्जरन्यासं कृत्वा पुनः सृष्टिस्थितीविन्यस्य सृष्टिस्थिन तिप्रकारेणमन्त्रवर्णान् विन्यस्य पडक्कन्यासमाचरेत्॥ २२॥

षडङ्गानिदर्शयाते-

गुणेति ।

गुणाग्निवेदकरणकरणाक्ष्यक्षरैमेनोः॥
मुद्रांवध्वाकिरीटाख्यांदिग्वन्धं पूर्ववचरेत्॥
ध्यात्वाजप्वार्चयेदेदेमूर्त्तिपक्षरपूर्वकम्॥ २३॥

मनोर्मन्त्रस्य गुणास्त्रयः अग्नयस्त्रयः वेदाश्चत्वारः करणमन्तःकरः णचतुष्टयं पुनः करणचतुष्टयम् अक्षिद्वयमेतरक्षरैर्मन्त्रसम्भवैः षङक्कानिकार्याणीत्यर्थः

मुद्रामिति

किरीटाख्यां किरीटाभिधांबद्ध्वा कृत्वाकिरीटाद्यामिति पाठे कौस्तुभश्रीवत्समुद्रयोः परिष्रहः पूर्वदस्त्रमन्त्रेणदिग्वन्धनं कुर्यात् आत्मपुजामाह

ध्यात्वेति

पूर्वीदितं ध्यानं कृत्वाऽष्टोत्तरशतं च जप्त्वाम् सिपक्षरपूर्वकं देहेपूजयेत् तथाचाऽऽभ्यन्तरेप्रथमं परमेश्वराराधनं तद्तु मूर्सि-पक्षरयतद्तु सृष्टि-यासंतद्तुषडक्षस्यति ॥ २३॥

वाद्यपूजापकारमाह-

अथेति ।

अथवाहोऽर्चयेबिष्णुंतद्रथे यन्त्रमुच्यते ॥ गोमयेनोपलिण्योची तत्र पीठं निभाषयेत् ॥ २४ ॥

अधारमपूजानन्तरं वाह्येविष्णुं पूजयेत् तत्पूजार्थ पूजास्था-ममुख्यते गोमयज्ञलेन पृथिवीमुपिलप्य तत्र लिप्तस्थाने पीढं पूजाधारप्रियं पात्रं स्थापयेत्॥ २४॥ विलिप्यगन्धपङ्केनालिखेद्ष्टद्लाम्बुजम् ॥ कर्णिकायां तु षद्कोणं ससाध्यं तत्र मन्मथम् ॥२५॥

अनन्तरं तत्पीठं चन्द्नपक्केन्विलिप्यतत्राष्ट्दलपश्चं विलि ख्यकार्णिकायां पद्मविलिख्यमध्यस्थानेषट्कोणपुटितं विह्निपुरद्वयं लिखेत् तत्र षट्कोणमध्येससाध्यं कर्मसहितंसाध्यनामसहितं मन्मथं कामवीजं लिखेत् साध्यप्रहणात् धारणार्थमप्येतद्वोद्धध्य-मितित्रिणाठिनः॥ २५॥

शिष्टैस्तं सप्तद्शाभिरचरै वेष्टयेत्स्मरम् ॥ प्रायक्षो ऽनिलकोणेषु श्रियं शिष्टेषु संविदम् ॥२६॥

शिष्टेसप्तदशामिरक्षरैस्तंकामवीजं वेष्टयेत् षट्कोणस्य पूर्वनि कातिवायव्यकोणेषु श्रियं श्रीवीजत्रयं लिखेत् शिष्टेषुत्रिषुकोणेषु पश्चिमेशानाग्निकोणेषु संविदं भुवनेश्वरीवीजं विलिखेत्॥ २६॥

षडक्षरं संघिषु च केशरेषु त्रिशस्त्रिशः॥ विलिखेत्स्मरगायत्रीं माजामन्त्रंद्वाष्ट्रके॥ २०॥ षड्शः संलिख्य तद्वास्रे वेष्ट्येन्मातृकाक्षरैः॥

भूविम्वं च लिखेद्वाह्ये श्रीमाये दिग्विद्धविष ॥२८॥

सन्धिषु षद्कोणसन्धिषु षडक्षरङ्कामवीजपूर्वकं छ्रुणायनम् इति षडक्षरं लिखेत् केशरस्थाने कामगायश्री वश्यमाणां त्रिशो-ऽक्षरत्रयं छत्वाविलिखेत् पत्राष्टकेवश्यमाणं मालामन्त्रं षद्शः षडक्ष-राणिकृत्वाविलिख्य पद्मवाद्येमात्काक्षरैर्वेष्टयेत् । मातृकावेष्टनवाद्य-एववश्यमाणस्वरूपं भृविम्वंचलिखेत् भृविम्वदिग्विश्च श्रीमा-येदिश्चश्रीवीजं कोणेषु भुवनेद्दरीवीजं लिखेदित्यर्थः॥ २७॥ २८॥

एतचन्त्रं हाटकादिपटेष्यालिख्य पूर्ववत् ॥ साधितं घारयेद्योवै सोऽच्यतेत्रिदशौरपि ॥ २९ ॥

पतद्यन्त्रं पूजायामण्युपयुक्तं योधारयेत्सदेवैरपि पूज्यते कि कत्यासुवर्णरजतताम्रादि पट्टेषु यथा कथितद्रव्येणालिख्य पूर्ववद्यः पूजासु यहापूर्वमन्त्रवत् कृतमाणप्रतिष्ठादिकियं कीडग्रं सार धितं यथाकथितप्रकारेणसम्पादितं प्रजप्तं च ॥ २९ ॥ कामगायत्रीमुद्धरित ।

स्याद्गायत्रीकामदेवपुष्पवाणौ तु ङन्तकौ ॥ विद्याहेधीमहियुतौ तन्नोनङ्गः प्रचोद्यात् ॥ जप्याज्जपादौ गोपालमनूनांजनरञ्जनीम् ॥ ३० ॥

कामदेवपुष्पवाणशब्दौ क्रमेण चतुर्थ्यन्तौ किंभूतौविद्महेधी-महिशब्द सहितौ तद्नु तन्नोनकः प्रचोदयादिति स्वरूपम् एवं सतिकामगायत्रीस्यात् भवति जप्यादिति गोपालमन्त्राणां जपादौ जपोपक्रमेपतांकामगायत्रीं जप्यात् । यतद्यं जनरञ्जनी वश्यकरी-मित्यर्थः॥ ३०॥

मालामन्त्रमुद्धरित नत्यन्त इत्यादिना नत्यन्ते कामदेवाय ङेन्तंसर्वजनप्रियम् ॥ उक्तवा सर्वजनान्ते तु संमोहनपदंतथा ॥ ३१॥ उवलज्वल प्रज्वलेतिउक्तासर्वजनस्य च ॥ हृद्यंममचब्र्याद्वशङ्कस्युगंशिरः॥ कृत्वामदनमन्त्रोऽष्टचत्वारिंशद्विरचरैः॥ ३२॥

नमः शब्दान्तेकामदेवायेति स्वरूपं तद्वुचतुर्थ्यन्तं सर्वजन-प्रियशब्दमुद्यार्थतद्वुसर्वजनशब्दमुक्त्वासंमोहनपदं वदेत् तद्वु-ज्वलज्वलप्रज्वलेति स्वरूपमुक्त्वासंवजनस्यहृद्यंममेतिस्वरूपमु-क्त्वावशमिति स्वरूपमुक्त्वाकुरकुरहाति स्वरूपमुक्त्वाशिरः स्वाहा हति वदेत एवं च सति अष्टचत्वारिशद्श्वरकैर्मद्नमन्त्रः कथितः॥ ३१॥ ३२॥

विनियोगंदरीयति— जपादाविति ।

जपादीमारवीजाचो जगत्तयवद्याकरः॥ भूगृहं चतुरस्रं स्पात्कोणवज्राचलंकृतम्॥ ३३॥ यन्त्रे यथोद्भृतएवजपपुजाहोमादौतु यदिकामवीजाद्यो भवति तदाजगञ्जयवद्योकरणक्षमः यदायं मन्त्रः स्वतन्त्रेणजप्यतेतदेति-त्रिपाठिनः।

भृगृहमुद्धराति ।

भूगृहमिति कोणसंलग्नाष्ट्रवज्रालंकृतचतुरस्रं कोणचतुष्ट्यस-हितं भूविम्बामिति पाठावा ॥ ३३॥

यन्त्रेपूजाप्रकारमाह—

पीठपूर्वेवदभ्यच्धेमूर्तिसंकल्प्यपौरषीम् ॥

तत्रा ऽऽवाद्याऽच्युतं भत्त्यासकलीकृत्यपूजयेत् ॥३४॥

पूर्ववत् दशाक्षरवत् गुर्वापीठपूजान्तमभ्यच्यंतत्रपौरुषींपुरुषा

कृति मूर्तिपारमेश्वरीविचिन्त्य तत्र मूर्तावच्युतमावाद्यसकलीकृत्यमक्त्वा पूजयेत् सुषुम्णाप्रवाहनाड्यापुष्पयुक्ते उत्तानपाणीहृदयस्थम्त्रीस्तेजः संयोज्यतेजोद्देवताब्रह्मरन्ध्रेणदेवशरीरगतं
विचिन्त्यस्वस्वमुद्रया वाद्य संस्थाप्य सनिधाप्यसंनिरुद्धाव
गुण्ड्यसकलीकृत्यदेवताक्षेषडक्षन्यासंकृत्वाषोडशोपचारैः सम्पूजयेदित्यर्थः॥ ३४॥

आसनेति-

आसनादि भूषणान्तं पुनन्यासकमात् यजेत् सृष्टिस्थितीषडक्षंच किरीटंकुगडलद्वयम्॥ ३५॥ चक्रशङ्कगदापद्ममालाश्रीवत्सकौस्तुभान्॥ गन्धाक्षतप्रसुनैश्चमूलनाभ्यच्धपूर्ववत्॥ ३६॥

आसनादिविभूषान्तं यथा स्यादेवं पूजयेत् आसनमारभ्य-भूषान्तैरुपचारैः पूजयेदित्यर्थः पुनन्यीसक्रमात् सृष्ट्यादीन् य-जेत् प्रथमं सृष्ट्यादीनां न्यासम्बिधायततस्तान् पूजयेत् अथ-बान्यासक्रमाद्यथातेषां न्यासः कृतस्तेन क्रमेणेत्यर्थः॥ ३५॥

गन्धाक्षतेति —

अक्षतायवागन्धाक्षतपुष्पेश्च पूर्ववत् मुलमन्त्रेणकृष्णं पूजिय-त्यासप्तावृतीः सम्पूजयेदित्यर्थः॥ ३६॥

आवरणान्याह -

आदाविति -

आदौ वहिपुरद्रन्द्रकोणेष्वङ्गानि पृजयेत्। सहच्छिरःशिखावर्मनेत्रमस्त्रमिति कमात्॥ ३०॥

प्रथमं बह्विपुरयुगलसम्बन्धिषद्कोणेषु आग्नेयकोणमारभ्य-षडङ्गानि पुजयेदित्यर्थः

अङ्गान्याहं।

सहदिति।

सहहदावर्तत इति सहत् हद्यं शिरः शिखावर्मकवचंनेत्रमस्र चेति प्रथमावरणम् ॥ ३७ ॥

द्वितीयावरणमाइ— वासुदेव इति।

वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रशुम्नश्चाऽनिरुद्धतः॥ अग्न्यादिदलमुलेषु ज्ञान्तिः श्रीश्च सरस्वती ॥ ३८ ॥ रतिश्च दिग्दलेष्वच्घीस्ततो ऽष्टौ महिषीर्यजेत् ॥ रुक्मिण्याचा दक्षसच्ये कमात् पत्राप्रकेषु च ॥ ३९॥

अग्न्यादिकोणदळमूळेषु केशरस्थानेषु वासुदेवादयः पूज्या-स्तथैवपूर्वादिचतुर्विश्चदेलम्लेषुशान्त्यादयः पूज्या इत्यर्थः।

त्रतीयावरणमाहं।

ततोऽष्टाचिति ।

तवनन्तरम्।

अष्टीमहिष्यः पूज्या इत्यर्थः ता हि सिक्मण्याद्या इति ।

'पुजास्थानमाह ।

दक्षसन्ये इति।

परमेदवरस्य दक्षिणभागेचतस्रः वामभागेचतस्रः क्रमेण पूज्या

इत्यर्थः ॥ ३८ ॥ ३९ ॥

चतुर्थावरणमाइ—

तत इति ।

ततः षोडशसाह्यं सकृदेवाऽर्वयेशियाः॥ इन्द्रनीलमुक्जन्दाघान्मकराऽनङ्गकच्छपान् ॥ ४० ॥ पद्मशङ्खादिकां आ अपि निधीनष्टौ कमायजेत्॥ तम्बद्धिनद्रवजाचे आवृती सम्प्रपूज्येत् ॥ ४१ ॥

पूर्वादिदलाग्रेषुपोडशसदसं प्रियाः देवपत्नीः सकृदेवपक्रममे वैचाऽर्घयेत्।

पञ्चमावरणमाह-

इन्द्रनीलाद्यानष्टी निधीन पूर्वादिकमेण पूजयेत् अनेन्द्रादि-द्याब्दानन्तरं प्रत्येकंचतुर्थ्यन्तं निधिपदंदेयं प्रयोगश्च ॐइन्द्रनि-धयेनमः इत्यादिः।

षष्ठसमाबरणह्यमाह-तझहिरिति ।

तद्वाही इन्द्रादिकं बजादिकं च पूजयेत्॥ ४०॥ ४१॥ आवरणानि सन्दर्शनेषेद्यं दर्शयति-प्रतीति ।

इति सप्तावृतिवृतमभ्यच्योऽच्युतमादरात्॥ . त्रीणयेद्दधिखण्डाज्यमिश्रेण तु पयोऽन्धसा ॥ ४२ ॥ इत्यनेन प्रकारेण सप्तावरणवेष्टितं कृष्णमादरपूर्वकं सम्प्रज्य क्षिशकराष्ट्रतसहितेन पायसेन प्रीणयेदित्यर्थः॥ ४२॥ राजोपचारामिति ।

ø

h

राजोपचारं दश्वाऽथ स्तुत्वा नत्वां च केशवम् ॥ उद्वासयेत् स्वहृद्ये परिवारगणैः सह ॥ ४३ ॥

छत्रचामरादीनिवत्वा अधानन्तरं स्तवं कृत्वा अधान्नपञ्चा-क्रान्यतरेण प्रणस्य परिवारगणैः सह केरावं हृद्ये उद्वासयेत् उत्ती-इय स्थापयेत्॥ ४३॥

न्यस्येति ।

न्यस्त्वाऽऽस्मानं समभ्यच्ये तन्मयः प्रजवेन्मनुम्॥ रत्नामिषेकध्यानेज्याचित्रात्यणीश्रितेरिता ॥४४॥ जपहोमार्चनैर्धानैयाँऽमुं प्रभजते मनुम् ॥ तक्षेर्मः पूर्वते रक्षेः स्वर्णधान्यैरनारतम् ॥ ४५॥

न्यस्त्वा पूजापूर्वोक्तं सृष्ट्यादिन्यासं कृत्वा आत्मपूजां विश्वायः तन्मयः पूज्यदेवस्वरूपो भूत्वा पूजाङ्गमन्त्रं जपेत्।

ब्रक्तमुपसंहरति—

रखेति।

ध्यानं च इज्या च प्जा च इत्यर्थः तथा च यस्यां पूजार्या कृष्णस्यरताभिषेकध्यानं तत्र कृष्णस्य विंशत्यक्षरोका पूजेयमुका । फुळं दर्शयति ।

जपेति जपादिभियों अमुं मन्त्रं सेवते तस्य गृहं पद्मरागादिभिः रह्नैः काञ्चने र्घान्येश्चाऽनारतमनवरतं पूर्वते ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

पृथ्वी पृथ्वी करे तस्य सर्वसस्यकुलाकुला ॥ पुत्रीमित्रैः सुसम्पन्नः प्रयात्यन्ते परां गतिम् ॥ ४६ ॥

तथा पृथ्वी महती—पृथिवी साधकस्य करे आयता भवति किभूता सर्वस्य धान्यादेः कुलेन सम्हेनाकुला परिपूर्णा तथा औरसपुत्रैः सुहद्भिश्च समेतः सन् शरीरपातानन्तरं विष्णुलोकं गच्छिति॥ ४६॥

प्रयोगं द्शीयति । बह्वाविति ।

di.

वह्वावभ्यच्यं गोविन्दं शुक्कपुष्पैः सतण्डुलैः । आज्याकौरयुतं हुत्वा भस्म तन्मृद्ध्रिं घारयेत् । तस्या ऽन्नादिसमृद्धिः स्यात्तद्वशे सर्वयोषितः॥४९॥

यथोक्तप्रकारेणाग्निमाधाय तत्र यथोक्तप्रकारेण गोविन्दं सम्पूज्य घृताकैस्तण्डुलसहितैः शुक्लपुष्पर्दशसहस्राणि हुत्वाहो-माग्निभस्म यः पुमान् मूर्द्धिनधारयेत् तस्य नानासमृद्धिः सम्प्-सिभवति सर्वोश्च स्त्रियस्तदायसा भवन्ति ॥ ४७ ॥

प्रयोगान्तरमाह—

आज्यैरिति ।

🤚 आंज्यैर्रुक्षं हुनेद्रक्तपद्मैर्वा मधुराप्लुतैः ॥

अयातस्यैन्द्रमैइवर्यं तृणलेशायते ध्रुवम् ॥ ४८ ॥

位

घृतैः केवलैः घृतंमधुरार्करायुतैः रक्तपश्चेर्वा यो लक्षं जुहोति तस्य साधकस्य श्रियालक्ष्म्या कृत्वा इन्द्रसम्बन्धि पेरवर्षे तृण-समानं भवति ध्रवमुत्प्रेक्षायाम्॥ ४८॥

प्रयोगान्तरमाह—

शुक्केति ।

शुक्रादिवस्त्रलाभाय शुक्लादिकुसुमैर्हुनेद ॥

त्रिमध्वकेर्दशकातमाज्याकेर्वाऽष्टसंयुतम् ॥ ४९ ॥

गुक्रादिवस्त्रपाप्यर्थं घृतमधुशर्करासहितैः गुक्रपुष्पैः घृताकैर्वा अष्टाधिकदशशतं जुहुयात् ॥ ४९ ॥

प्रयोगान्तरमाह-

क्षौद्रसिकैरिति।

चौद्रसिक्तैः सितैः पुष्पैरष्टोत्तरसहस्रकम् ॥

हुनेनित्यं स षड्मासान् पुरोधा न्यतेर्भवेत् ॥ ५०॥

मधुमिश्रितैः शुक्रपुष्पैरष्टाधिकसहस्रं प्रत्यंह यो जुहुयात् स षट्के अतीते राज्ञः पुरोहितो भवति॥ ५०॥ वशाष्टेति—

दशाष्टादशवर्गोक्तं जपध्यानहुतादिकम्॥

विद्ध्यात्कर्भ चाडनेन ताभ्यामप्यत्र कीर्त्तितम् ॥५१॥ दशाष्ट्रादशाक्षरयोक्कं जपध्यानहोमादिकम् अनेनमन्त्रेणकुर्या-

त् अत्र मन्त्रे कथितं प्रयोगादिकं ताभ्यां च कुर्यात् ॥ ५१ ॥

मन्त्रान्तरमाह— श्रीशक्तिरिति।

श्रीशक्तिस्मरकृष्णाय गोविन्दाय शिरो मनुः॥ रव्यणी ब्रह्मगायत्रीकृष्णष्यीदिरथाऽस्य तु॥ ५२॥ श्रीवीजं शक्तिवीजं स्मरः कामवीजं कृष्णायगोविन्दाः योतिस्वरूपं शिरःस्वाहेति स्वरूपं रव्यणीद्वादशाणीमन्त्रः ऋषि-रादौयषान्तेऋष्यादयो ब्रह्मगायत्रीकृष्णा ऋष्यादय इत्यर्थः अस्य-ब्रह्माऋषिः गायत्रीछन्दः कृष्णोदेवता इत्यर्थः वीजशक्त्या-दिपूर्ववत् ॥ ५२ ॥

वीजैरित्यादिं।

â

ř

分

वीजैस्त्रिवेदयुग्माणैरङ्गषद्कमिहोदितम् ॥ विद्यात्यर्थोदितजपध्यानहोमार्ज्ञनक्रियाः। मन्त्रोऽयं सकलैदवर्यकाङ्क्षिभः सेव्यताम्बुधैः॥५३॥

इह मन्त्रे अङ्गपट्कंषडङ्गं कथितं कैस्त्रिमिर्वीजैरङ्गत्रयं तथा त्रिवेदयुग्मार्णैः त्रिभिश्चतुर्भिर्द्याभ्यां चाऽपराङ्गत्रयमिति ।

विशेति।

अयं मन्त्रः विशत्यक्षरमन्त्रोक्तजपध्यानहोमपूजासहितः सकलै-श्वर्यकामैः पण्डितरुपास्यताम् ॥ ५३ ॥

मन्त्रान्तरमाह—

श्रीति ।

श्रीशक्तिकामपुर्वोऽङ्गजन्मशक्तिरमान्तकः॥ दशाक्षरः सरावादौ स्याचेच्छक्तिरमायुतः॥ मन्त्रौ विकृतिरव्यणीवाचक्रायङ्गिनाविमौ॥ ५४॥

श्रीवीजं भुवनेश्वरीवीजं कामवीजं च एते पूर्वे यस्य दशाक्ष-रस्य तथा ऽङ्गजन्म कामवीजं शक्तिःभुवनेश्वरीवीजं रमाश्री-वीजम एते अन्ते यस्यदशाक्षरस्य एवंभूताचन्तिविशिष्टो दशाक्षरी-षोडशाक्षरमन्त्रोभविति तथा सएव दशाक्षरोमन्त्रः आदीशिकि-रमायुतः भुवनेश्वरीश्रीवीजसाहितश्चेत्तदाद्वादशाक्षरमन्त्रोभवित एवं च साते श्मो विक्वतिरव्यणौषोडशाक्षरद्वादशाक्षरौ मन्त्रो आचकाच-क्षिनौ दशाक्षरोक्तानि आचकाचङ्गानि ययोस्तादशौ श्रेयो॥ ५४॥

विंशत्यणेति-

विंशत्यणोक्तयजनविधी ध्यायेदथाऽच्युतम् ॥

वरदाभयहस्ताभ्यां विलष्यन्तं स्वाङ्को प्रिये ॥ पद्मोत्पलकरे ताभ्यां विलष्टं चक्रदरौज्जवलम् ॥५५॥

विंशत्यश्नरकथितपूजाप्रकारावेतौ अथानन्तरम् अच्युतं चिन्तयेत् कीढशं स्वाङ्कां स्वकांडस्थिते प्रिये लक्ष्मीसरस्वत्यौ यद्वा
रुक्मिणीसत्यभामेरिल्प्यन्तम् आलिङ्गन्तं काभ्यां वरदाभयहस्ताभ्यां
वरंददातीतिवरदः नविद्यतेभयं यस्मात्स वरदाभयौ च तीहस्तीचेतिवरदाभयहस्तौताभ्यामित्यर्थः प्रियेकीढशे पश्चंसामान्यपङ्कजम्
उत्पलं नीलपद्मं ते करयोर्थयोस्ते ताहण्विधे पुनःकीहशंताभ्यां प्रियाभ्यां शिल्प्टम् आलिङ्गितं पुनःकीहशं शङ्कचकाभ्यामुज्ज्वलम् ॥५५॥

पुरश्चरणजपादिकमाइ— दश्चलक्षेत्यादि ।

दशलक्षं जपेदाज्येस्तावत्सहस्रहोमतः॥ सिदाविमौ मनू सर्वसम्पत्सौभाग्यदौ नृणाम्॥५६॥ À

X

दशलक्षसंख्यंजपेत् आज्येष्ट्रतैस्तावत्संख्यसहस्रहोमतोदशसः हस्नहोमतः सिद्धौ इमौ मन्त्रौ मनुष्याणां सर्वेश्वर्यसर्वजन्त्रि-यप्रदौ भवतः॥ ५६॥

इदानींक्रमेणमन्त्रमुद्धरितमारशकीत्यादिना।

मारशक्तिरमापूर्वः शक्तिश्रीमारपूर्वकः॥ श्रीशक्तिमारपूर्वश्र दशाणी मनवस्त्रयः॥ ५०॥

अन्नाद्यः कामभुवनेश्वरीश्रीवीजपूर्वो दशाक्षरः भुवनेश्वरी श्रीमारः पूर्वो यस्येतिद्वितीयः श्रीभुवनेश्वरीकामवीजपूर्वो दशाक्षर इति तृतीयः॥ ५७॥

एतेषां मनुवर्याणामङ्गव्यादिदशार्यवत् ॥ शङ्खचकधनुर्वाणपाशाङ्कशधरोऽहणः॥ वेणुं धमन धृतं दोभ्यी कृष्णो ध्येयो दिवाकरे ॥५८॥ आधे मनी ध्यानमेवं हितीये विश्वादर्णवत् ॥
दशाणवत् तृतीयेऽद्गदिकपालाधैः समर्चना ॥ ५९ ॥
पञ्चलक्षं जपेत्तावद्युतम्पायसैर्हुनेत् ॥
ततः सिध्यन्ति मनवो नृणां सम्पत्तिकान्तिदाः॥६०॥
एतेषामित्यादिसुगमम ।
दिवाकरेसूर्यमण्डले ॥ ५८ ॥ ५० ॥ ६० ॥
स्पष्टं मन्त्रान्तरमुद्धरति—
अष्टादशाणीति ।
अष्टादशाणीं मारान्तो मनुः सुतधनप्रदः ॥
ऋष्याद्यष्टादशाणींकं मारास्ट्रहस्वरैः क्रमात् ॥
अङ्गान्यस्य मनोरङ्गदिकपालाधैः समर्चना ॥६१॥

कामवाजान्तः पूर्वोक्ताष्टादशाक्षरमन्त्रः सुतधनप्रदः मारारुढै-र्नपुंसकरहितकामवीजसहितैः दीर्घस्वरषट्कैः क्रांक्रीमित्यादिषट्कैः क्रमादस्यमनोः षडक्कानि ॥ ६१ ॥

ध्यानमाह—

i<del>k</del>

पाणौ पायसपक्तमाहितरसं विश्वनसुदादियो । सन्ये शारद्चन्द्रमण्डलिन हैयद्गवीनन्द्धत् । कण्ठे कल्पितपुण्डरीकनखमत्युदामदीप्तिं वहन् देवो दिन्यदिगम्बरो दिशतुबः सौख्यं यशोदाशिशुः ६२

पाणौपायसपकं सुपकं पायसं सुस्वाद्वित्यर्थः अत्युद्दामदीप्तिम् अत्युद्धटकान्ति दिव्यद्दति दिव्यश्चासौदिगम्बरश्चेतिसमासः दिव्यदे वस्वकप इति ॥ ६२ ॥

दिनशोऽभ्यर्चे गोविन्दं बार्त्रिशास्त्रक्षमानतः॥ जप्तवा दशाशं जुहुयात्सिताज्येन पयोऽन्धसा॥६३॥ सिताज्येनपयोऽन्धसाशर्कराष्ट्रतसहितेनपरमानेन ॥ ६३॥ पद्मस्थंदेवमभ्यर्च्य तर्पयेत्तनमुखाम्बुजे॥ स्वीरेण कद्लीपकैर्द्भा हैयङ्गवेन च ॥ ६४॥ स्रुतार्थी तर्पयेदेवं वत्सरास्त्रभते सुतम् ॥ यद्यादिच्छति तत्सर्वे तर्पणादेव सिस्मति ॥ ६५ ॥ श्रीरेणेत्यादिना तर्पणंयदुक्तं तक्षलेनैवश्लीरादिद्रव्यबुस्नाका-र्यम् ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

मुन्त्रान्तरमुद्धरति—

वाग्भवामिति।

वारभवं मारवीजं च क्रुष्णायभुवने दवरी ॥ गोविन्दाय रमा गोपीजनवञ्चभङेशिरः ॥ ६६ ॥ चतुर्दशस्वरोपेतः शुक्लः सर्गी तदृद्ध्वेतः ॥ द्वाविंशत्यक्षरो मन्त्रो वागीशत्वस्य साधकः ॥६७॥

वाग्भवम् ऐम् इति वीजं मारवीजं क्रीं कृष्णायेतिस्व-कपंभुवनेश्वरीवीजं द्वींगोविन्दायेति स्वक्षपं रमाश्रीवीजंगो-पीजनवल्लभ इति स्वक्षपं के चतुर्थ्येकवचनं शिरः स्वाहा ग्रुक्तः शकारश्चतुर्दशस्वरेणोपेतः औकारसहितः ग्रुक्तइति पाठे दन्त्यस-कारः संग्रुकात्मनेनमइति न्यासविधानात् सर्गीविसर्गसहितः तदुर्द्धत इति तस्यउर्द्धम् तस्यपकाविशत्यक्षरस्यउर्द्धतः प्रथमवी-जमेतिदिति रुद्धधरः।

तंदूर्द्धतः—

स्वाहाकारोर्द्धतः इति लघुदीपिकाकारः । अनेनवीजेन सहद्वाविदात्यक्षरामन्त्रोभवति कीदशोऽयं वच-नेदवरत्वदाता ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

अष्टाद्शार्णेति—

अष्टादशार्णवत्सर्वमङ्ग्यादिकमस्य तु ॥

पूजा च विंशत्यणींका प्रतिपत्तिस्तु कथ्यते ॥ ६८॥

अस्य ऋषिच्छन्दोधिष्टातृदेवतावीजशक्त्वङ्गानि सर्वाणि अष्टाद्-शार्णवत् यथाष्टादशाक्षरमन्त्रे तथात्रापीत्यर्थः पूजा पुनः विश-त्यक्षरकथिता वोद्धव्या प्रतिपत्तिर्ध्यानं कथ्यतेषुनः ॥ ६८॥ षामोर्द्वेति।

वामोद्ध्वहस्ते द्धतं विद्यासर्वस्वपुस्तकम् ॥ अक्षमालां च द्चोद्ध्वं स्पाटिकीं मातृकामयीम्॥६९॥ शब्दब्रह्ममयं वेणुमधःपाणिद्वयेरितम् ॥ गायन्तं पीतवसनं च्यामलं कोमज्ञच्छविम् ॥ ७० ॥ वर्षिवर्दकृतोत्तंसं सर्वज्ञं सर्ववेदिभिः ॥ उपासितं मुनिगणैरुपतिष्ठेद्धरिं सदा ॥ ७१ ॥ श्लोकत्रयेणात्राविकलकम्—

हरिम उपितष्ठेत् ध्यायेत् वामोर्द्वहस्ते विद्यासर्वस्वपुस्तकं वेदान्तपुस्तकं धारयन्तं दक्षोर्द्वे पञ्चाशत्संख्यमातृकाक्षरसंमितां पञ्चाशत्स्पिटिकवद्धामक्षमालांधारयन्तं पुनः कीहशम् अधः स्थितकरद्वयेन ईरितं वादितं शब्दब्रह्ममयं शब्दब्रह्मस्वरूपं वेणुरन्ध्रं दधानं पुनः कीहशं वेणुनैवगायन्तम् पुनः कीहशं पीतेवस्त्रेयस्यतं श्यामवर्णे च पुनःकीहशं कोमलामनोहरा छविर्यस्य सतथातं पुनः कीहशं वर्दीमयूरस्तस्यवर्द्धे पिच्छं तेन कृत उत्तंसः शिरोन्भूषणं येनतं पुनः कीहशं सर्वदाउपानितं पुनः कीहशं सर्वदाउपानितं सेवितं कैः सर्वविदिभः अतीतानागतक्षः मुनिगणैः सन्वकादिभिः॥ ६९॥ ७०॥ ७१॥

पुरश्चरणमाह— ध्यात्वैवमिति ।

ध्यात्वैवं प्रमदावेशविस्नासम्भवनेश्वरम् । चतुर्रुक्षं जपेन्मन्त्रमिमं मन्त्री सुसंयतः॥ ७२॥

एवं पूर्वोक्तं भुवनेश्वरं श्रीकृष्णं प्रमदास्रीतस्या वेशः सं-स्थानविशेषः तस्य विलास आवहादो यस्यतं प्रमदारूपधा-रिणमित्यर्थः यहास्त्रीरूपघरं स्त्रीविलासञ्च ध्यात्वा इमंमन्त्रंलक्ष-चतुष्टयं जपेतसुसंयतः सन् पूर्वोक्तपुरश्चरणवान् ॥ ७२ ॥

होममाह ।

पलाशित-

पलादापुष्पैः स्वाद्यसीश्रास्वारिदात्सहस्रकम् ॥ जुडुवात्समीगाऽनेन मनुः सिन्दो अवेद् ध्रवम् ॥७३॥

घृतमधुरार्करान्वितः पलारापुष्यस्वारिशत्सदस्तर्भः जुहुयाः स् अनेनविधिना अवस्यमन्त्रः सिध्यति ॥ ७३ ॥

फलंदर्शयति—

योऽस्मिश्रिति।

योऽस्मिनिष्णातधीर्मन्त्री वर्तते वक्रगहरात् ॥ जन्यपन्यमधी वाणी तस्य गङ्गाप्रवाहवत् ॥ ७४ ॥

यो मन्त्री अस्मिन् मन्त्रेनिग्णातधीर्वसमितवर्तते तस्य साधक-स्यवक्रगहरात् मुखमध्यतो गद्यपद्यमयीवाणीप्रवस्तेते गङ्गाप्रवा-द्वत् विद्युद्धानवरतत्वेनगङ्गाप्रवाहेणोपमा ॥ ७४॥

सर्वेति-

सर्ववेदेषु शास्त्रेषु सङ्गीतेषु च पण्डितः॥ संवित्ति परमां स्टब्धा चाऽन्ते मूयात्परम्पदम् ॥७५॥

सर्वेषुऋग्वेदादिषुशास्त्रेषुवेदान्तेषुपण्डितेविषकबुद्धियुक्तः सन् संविचिम् उत्कष्टवानं प्राप्य अन्तेदेहावसानेविष्णुलोकं प्राप्नोति॥७५॥

मन्त्रान्तरमाद्-

तारामिति।

तारं हृद्रगवान् केऽन्तो नन्द्युत्रपदं तथा ॥

ऽऽनन्दान्ते वपुषेऽस्थ्यग्रिमायान्ते द्वावर्णकः ॥ ७६ ॥
अष्ठाविद्यात्यक्षरोऽयं हुवे ह्यात्रिदादचरम् ।

नन्द्युत्रपदं केऽन्तं द्रयामलाङ्गं पदं तथा
केन्ता वालवपुःकृष्णगोविन्दा द्दावर्णकः ॥ ७७ ॥

सार्थ्यपवः हृत् नमःकेऽन्तः चतुर्थन्तो भगवान् भगवत इति स्वस्पं

. **X** 

नन्दपुत्रं तथा डेन्तं चतुर्थ्यन्तं नन्दपुत्रायेति पदास्ते आन्त्यः इति शब्दशेषे वपुषे इति स्वद्भपम् अस्थिशकारः अग्नीरेफः मायादीर्घ ईकारः तथा च श्रीवीजम् अस्याऽन्तेदशार्णकः दशक्षरमन्त्रः एते-नायं मन्त्रः अष्टाविशत्यक्षरो भवति ।

अधुना द्वात्रिशदक्षरमन्त्रान्तरमुद्धराते ।

भूवे वच्मीति।

प्रतिक्षामन्त्रमुद्धरति ।

नन्द्रेति ।

नन्दपुत्रपदं चतुर्थ्यन्तं स्यामलाङ्गं पदमपि चतुर्थ्यन्तं वालवपुः कृष्णगोविन्दराज्दास्य प्रत्येकं चतुर्थ्यन्ताः अनन्तरं पूर्वीकद्शाक्ष-रमन्त्रः पतेन द्वात्रिशद्शरोमन्त्रो भवति ॥ ७६ ॥ ७७ ॥

ऋष्यादिकं दर्शति— अनयोरिति ।

अनयोनीरदऋषिः छन्दस्त्रिष्टुवनुष्टुभौ ॥ आचकाधैरङ्गमङ्गदिकपाठाचैश्च पुजनम् ॥ ७८॥

अनयोनीरदक्षिः यथाकमं त्रिष्टुवनुष्टप्छन्द्सी आचक्राधैः पुष्टोकेरक्षपञ्चकम् अक्षदिकपाळवजाधैरावरणपूजनं पीटपूजातु पूर्ववत् ॥ ७८ ॥

ध्यानं दर्शयति—

दक्षिण इति।

दक्षिणे रव्रचषकं वामे सौवर्णवेश्वकम् ॥ करे द्धानं देवीभ्यामाहिलष्टं चिन्तयेद्धरिम् ॥ ७९ ॥

हरिचिन्तयेव कीहरां-

दक्षिणहस्तेरत्वपात्रं वामहस्तेसुवर्णग्रदितवेत्रंदधानं पुनः की-दश्देवीभ्यांत्रस्मीसरस्वतीभ्यां किसणीसत्यभासाभ्यां वा आलि-क्रितम् ॥ ७९ ॥ जपेदिति-

जपेल्लक्षं मनुबरी पायसैरयुतं हुनेत् ॥ एवं सिद्धमनुर्मन्त्री त्रैलोक्यैदवर्यभाग् भवेत् ॥८०॥ मन्त्रश्रेष्ठी मत्येकं लक्षंजपेत् ।

अनन्तरं परमान्नेनदशसहस्रं जुहुयात् अनेनसिद्धोमन्त्रोयस्य-मन्त्री लोकत्रयदर्वयमाजनं भवति ॥ ८० ॥

मन्त्रान्तरमाद्द— तारेति ।

तारश्रीशक्तिबीजाढ्यं नमोभगवतेपदम्॥ नन्दपुत्रपद्छेऽन्तं भूघरो मुखवृत्तयुक्॥ मासान्ते वपुषे मन्त्र उनविंशतिवर्णकः॥ ८९॥

तारंप्रणवः श्रीवीजं भुवनेश्वरीवीजम् एतद्वीजत्रयाख्यं नमोमग-षते इति स्वरूपंततश्चतुर्थ्यन्तनन्दपुत्रपदं भूधरोवकारः मुख-षृत्तमाकारः तद्युक्तः मांसोलकारस्तदन्तेवपुषे इति स्वरूपम् एतेन उनविंशतिवर्णकोमन्त्रउद्धृतोमवति ॥ ८१ ॥

ऋषिर्विद्याऽनुष्टुप्छन्दस्तथाऽन्यदुदितं समस् ॥ अयं च सर्वसम्पत्तिसिद्धये सेव्यताम्बुधैः ॥ ८२ ॥

अस्य मन्त्रस्य ब्रह्माऋषिः छन्दोतुष्टुप् अन्यदुदितम् अन्यत्स-वैसमानं पूर्वोक्तवद्वेदितव्यमित्यर्थः ॥ ८२ ॥

मन्त्रान्तरमुद्धरति— तारमित्यादिना ।

तारं हृत् भगवान् डेऽन्तो रुक्मिणीयस्त्रभस्तथा ॥ शिरोऽन्तः षोडग्राणींऽयं रुक्मिणीयस्त्रभाह्नयः॥८३॥

तारः प्रणवः द्वन्नमः चतुर्थन्तोभगवान् तथा चतुर्थन्तो-विभणीवञ्जभशन्तः शिरोन्तः स्वाहाशन्तः एतेनविभणी-बहुमाच्यः षोडशाक्षरोमन्त्रः कथितः॥ ८३॥ सर्वसम्पत्पदो मन्त्रो नारदोऽस्य मुनिःस्पृतः ॥ छन्दोऽनुष्दुप् देवता च ष्विमणीवल्लभो हरिः ॥ एकदग्वेदमुनिद्दग्वणैरस्याऽङ्गपञ्चकम् ॥ ८४॥

अस्यऋषिर्नारदः अनुष्टुप्छन्दः सक्मिणीवल्लभोहरिर्देवतेति । एकेति—

अस्य मन्त्रस्य पञ्चाङ्गानि भवन्ति कैः र्मन्त्रस्यएकद्विचतुःसप्त-द्विषणैः॥ ८४॥

ध्यानमाह— तापिच्छेति ।

तापिच्छच्छविरङ्कगाम्प्रियतमां स्वर्णप्रभामम्बुजः प्रोयद्वामभुजां स्ववामभुजयादिल्ड्यन् सचिन्ताइमना॥ दिल्ड्यन्तीं स्वयमन्यहस्तविलस्तस्योवर्णवेश्वश्चिरः म्पायाद्वोऽसनस्तपीतवसनो नानाविश्वषो हरिः॥८५॥

तापिच्छच्छविस्तमालकान्तिईरिवों युष्मान् पायात् रक्षतु किंकुर्वन् अङ्कस्थांगौराङ्गीप्रियतमां चिन्तामणिरत्नसितेन हुः स्तेन आलिङ्गन् किंभूतां पद्मोल्लसत्मनोहरवामकरां पुनः किंभूतां स्वयमात्मना आत्मानं देवं वा दक्षिणकरेण आहिल्प्यन्तीम् आलिङ्गन्तीं कींद्रशीहरिः आलिङ्गनान्यहस्ते शोभमानः काञ्चनद-ण्डो यस्य तथा पुनः कींद्रशः असनवृक्षपुष्पवत्पीतेवस्त्रे यस्यस पुनः कींद्रशः नानांभकारो ऽलङ्कारोयस्य ॥ ८५ ॥

पुरश्चरणमाइ—

ध्यात्वेति ।

40%

ध्यान्वैवं रुक्तिमणीमाथं जप्याल्लक्षामिमं मनुम् ॥ अयुतं जुहुयात्पद्मीररुणैमधुराप्लुतैः॥ ८६॥

एवं पूर्वीकं रुक्मिणीयव्लभं रुक्मिणीनाथं ध्यात्वाइमंमन्त्रं

लक्षमेकं जपनु घृतमधुर्शकरासिकैः लोहितपग्रैरपि दशसहस्रं जहुरात ॥ ८६॥

पूजां दृशीयति— पूजयेदिति ।

अर्चयेत्रित्यमङ्गिस्तं नारदाचैदिशाधिपैः॥
वज्राचैरिप धर्मार्थकाममोक्षाप्तये नरः॥ ८७॥

पीठपूजापूर्ववत् आवरणपूजातु कथ्यते प्रत्यहं तं हरि पूज्येस् कैरक्रैराचकार्थैः सायाहपूजोक्तैः नारदप्रभृतिमिश्च दिशाधिपीर-न्द्राचैः तेषामायुधैर्वज्ञायैः कीदशं पुरुषार्थचतुष्टयप्रदम्॥ ८७॥

मन्त्रान्तरमुद्धरति— लीलादण्डेति ।

लीलादण्डावधी गोपीजनसंसक्तदोःषदम्॥
दण्डान्ते बालक्ष्पेति मेघच्यामपदं ततः॥ ८८॥
भगवान् विष्णुरित्युक्ता बह्विजायान्तको मनुः॥
एकोनिर्त्रिचादणोऽस्य मुनिर्नारद ईरितः॥ ८९॥
क्रन्दोऽनुष्दुप् देवता च लीलादण्डधरो हरिः॥
मन्विधिकरणाग्न्येव्धिवर्णेरङ्गिकया मता॥ ९०॥

लीलादण्डावधी लीलादण्डशब्दान्ते गोपीजनसंसक्तकोःप्रदम् अनन्तरं मण्डशब्दान्ते वालक्षेतिपदं तदनु मेय्र्यमेतिपदं ततः शब्दोऽपि काकाक्षिवत् सम्बध्यते तदनु मगवान् विष्णुः सम्बधिन् नान्तमुक्षास्वाहाशब्दान्तपकोनिवश्चिर्यसरोमन्त्रपुर्वश्चियतामित्यर्थः । अस्य मन्त्रस्य नारदऋषिरन्ष्टुपूलन्दोलीलादण्डोहारिर्वेवतेति ।

मन्बन्धीति-

अस्य मन्त्रस्याऽङ्गक्रिया मनुश्चतुर्दशः अविधश्चतुष्ट्यं करणं प् श्र अग्निस्त्रयश्चत्वारोव्धिरेतत्संख्याक्तर्मन्त्रवर्णेमेता संमता पञ्चा-न्नानीत्यर्थः ॥ ८८॥ ८६॥ ९०॥ ध्यानमाह—

संमोहयन्निजकवामकरस्थलीजा-

दण्डेन गोपयुवतीः सुरसुन्दरीश्र ॥

दिश्यान्निजप्रियतमांसगदश्रहस्तो-

देवः श्रियं निहतकंस उरकमो वः॥ ९१॥

देवः श्रीकृष्णः वोयुष्मभ्यं श्रियंलक्ष्मीदिश्यात प्रयच्छतु किंकुर्वन् गोपयुवतीः सुरयुवतीश्च संमोहयन् केन स्वीय-वामहस्तस्थविलासवेत्रेण कींदशो निजिप्रयांसगदश्चहस्तः स्वीयवर्णमावाहुमूलस्थितदक्षिणकरः प्रियसखांसगदश्चहस्तइति पाठे निजसखांसगतदक्षिणहस्तः पुनः कींदश उर्हमहान् क्र-मः पराक्रमोयस्य सतथा॥ ९१॥

पुरश्चरणमाह—

ध्वात्वेति ।

ध्यात्वैवं मजपेल्लचमयुतं तिलतण्डुकैः॥

त्रिमध्वक्ते हुनेद्द्रदिक्पालाचैः समर्चेयत् ॥ ९२ ॥

पर्व पूर्वीकं क्रणंध्यात्वालक्षमेकं जपेत् तदनु घृतमधुशकेरास-हितैस्तिलतण्डलैर्दशसङ्खं जुडुयान्।

अङ्गोति ।

पीठपूजा पूर्ववदावरणपूजापञ्चाङ्गीरेन्द्राधैश्चेति ॥ ९२॥

प्रात्यहिकपूजाफलमाह—

लीलेति ।

is a

लीलादण्डं हरिं यो वै भजते नित्यमाद्रात् ॥ स पूज्यते सर्वलोकैस्तम्भजेदिन्दिरा सदा ॥ ९३॥

योगनुष्यः प्रत्यहं लीलावण्डधरं हरि सेवते स सर्वजनैः पूज्यते तम् इन्दिरालक्ष्मीः सर्वदाभजते ॥ ९३ ॥ मन्त्राग्तरमुद्धरति—

श्रयोदशेति।

श्रयोदशस्वरयुतः शार्जी मेदः सकेशवः॥

तथा मांसयुगम्भाय शिरः सप्ताचरो मनुः॥ ९४॥

(A)

त्रयोदशस्वरॐकारस्तेनयुतः शाङ्गीगकारः मेदोवकारः कीदशः सकेशवः अकारसद्दितः तथा मांसयुगं लकारद्वयमिति भाय शिरः स्वाद्या अनेनसप्ताक्षरोमन्त्रः उक्तः॥९४॥

ऋष्यादिकमाह— आचकाद्यैरिति ।

म्राचकाधैरङ्गक्लप्तिर्नारदोऽस्य मुनिः स्मृतः॥ छन्द् उष्णिग्देवता च गोवल्लभ उदाहृतः॥ ९५॥

आचकाद्यैः पञ्चाङ्गकरणम् अस्य मन्त्रस्य नारदक्कविः उष्णिक्-छन्दः गोवछमः कृष्णोदेवतेति ॥ ९५ ॥

ध्यानमाह-

ध्येय इति ।

ध्येयोऽच्युतः स किष्ठागणमध्यसंस्थः । ता आह्वयत् द्धद्दक्षिणदोष्णि वेणुष् ॥ पाद्यं सयष्टिमपरत्र पयोदनीलः । पीतास्वरोऽहिरिपुपिच्छकृतावतंसः ॥ ९६ ॥

अच्युतः कृष्णोध्येयः कीहराः किपलागणोगोविशे-पसमूहस्तस्याभ्यन्तरवर्ती किङ्कुर्वन् ताः किपला आह्वयन् अ-मिमुखीकुर्वन् पुनः कीहराः अदक्षिणदोष्णि वामहस्तेन सरन्ध्रंवं-रां वहन् अपरत्र दक्षिणहस्ते दण्डसहितगोवन्धनरज्जुं द्धत् पुनः कीहराः पयोदनीलो मेघश्यामः पीतवसनः पुनः कीहराः अहिरिपुर्मयूरः तस्य पिच्छं शिखण्डः तेन कृतोऽवतंसः कर्णालङ्कारः शिरोभूषणं वा येन स तथा॥ ९६॥ पुरश्चरणमाह— मुनिलक्षेति।

मुनिलक्षं जपेदेतद् धुनेत्सप्तसहस्रकम् ॥ गोक्षीरेरङ्गदिकपालमध्येऽच्ये गोगणाष्ट्रकम् ॥ ९७ ॥

इमंसन्त्रं सुनिलक्षं सप्तलक्षं जपेत् गोदुग्धेः सप्तसहस्रं जुहुयात् अङ्गपूजा उनन्तरं दिक्पालपूजायाः प्राक् गौगणा-एकं पूजनीयं गोगणाएकं च प्रथमादि यथा स्यात्।

सुवर्णवर्णा कपिला द्वितीया गौरपिङ्गला। वृतीया गौरपिङ्गाश्ची चतुर्थी गुडपिङ्गला॥ पञ्चमी अभ्रवर्णा स्यादेताः स्युरुत्तमा गवाम । चतुर्थीपिङ्गला षष्ठीः सप्तमी खुरपिङ्गला अष्टमी कपिला गोषु विद्ययः कपिलागणः।

इत्यनेनोक्तम् ॥ ९७॥

अयोगान्तरमाहं—

अष्टोत्तरेति ।

अष्टोत्तरसङ्खं यः पयोभिदिनशो हुनेत्।। पन्नात्स गोगणैराख्यो दशाणैनैव वा विश्विः॥ ९८॥

गोतुग्धेः प्रतिदिनं योऽष्टाधिकं सहस्रं जुहुयात् स पञ्चदश्च-दिनाम्यन्तरे गोसमूहेन सम्पन्नो मवति प्रविधिप्रयोगो दशा-श्वरमन्त्रेण वा कार्य्य स्त्यर्थः॥ ९८॥

मन्त्रान्तरमाह — सल्बेति ।

D.

संख्वो बासुदेवो हुत् केंऽन्तं च अग्रवत्पद्म् ॥ श्रीगोविन्दपदं तहत् हाद्गाणांऽयमितिः॥१९९॥ ल्योबिन्दुःतत्सहितो वासुदेवः श्रोकारः अर्थात्मणवः ॐनमः

### सदीकक्रमदीपिकायाः

चतुर्थ्यन्तं भगवत्पदं तथा श्रीगोविन्दपदं चतुर्थ्यन्तम् एतेन द्वादशाक्षरो मन्त्र उद्घृतः॥ ९९॥

ऋष्यादिकमाह— मन्त्ररिति ।

मनुनीरदगायत्रीकृष्णष्यादिरथाऽङ्गकम् ॥ एकाचिवेदमृताणैः समस्तैरपि कल्पयेत् ॥ १००॥

कचिन्मुनिरिति पाठोनयुक्तः असमन्वयात् पौनरुक्त्याच किन्तु

अयामिति पाठोयुक्त्वालभ्यत इति रुद्रधरः।

अथाऽक्रपञ्चकं करुपयेत् कैः एकद्विचतुःपञ्चभिः तथा औं बमो भगवते श्रीगोविन्दाय अस्त्रायफद् इति ॥ १००॥

ध्यानमाद्य-चन्द्रइति ।

बन्दे करुपहुमुलाश्रितमणिमयसिंहासने सन्निविष्टं। नीलाभं पीतवस्त्रं करकमललसच्छङ्कवेत्रं सुरारिष्॥ गोभिः सप्रश्रवाभिर्देतममरपतिप्रौढहस्तस्थकुम्भ-प्रच्योतत्सीध्यारास्नितम-भिनवाम्भोजपत्राभनेत्रम्॥ १०१॥

मुरारि वन्दे कीटरां करपवृक्षम् लावस्थितं पद्मरागमणिघटिते सिद्वासने उपविष्टं पुनः कीटरां नीलामंद्रयामं तथा पीतवस्त्रं
तथा हस्तपद्मे शोभमानौ राक्षवेत्रौ यस्य तं तथा सप्रस्रवाधिः
स्वीरस्तनाभिः गोभिर्वृतं वेष्टितं तथा अमरपतेरिन्द्रस्य प्रौढोवलिष्ठो यो हस्तस्तदवस्थितो यः कुम्भः घटस्तस्मात् प्रस्रवद्मृत
घाराभिः स्नपितं तथा ऽभिनवं नृतनं यद्म्भोजं पद्मं तस्य पत्रवद्गमा कान्तिनैयनयोर्थस्यतम् ॥ १०१॥

पुरसरणमाइ—

#### ध्यारवेति —

1an

ध्यात्वैवमच्युतं जप्त्वा रविलक्षं हुनेत्ततः॥ दुग्यैद्वदिशसाहस्रं दिनशोऽमुं समर्चयेत् ॥ १०२॥

पवं पूर्वोक्तमच्युतं ध्यात्वा द्वादशलक्षं जप्त्वा दुग्धेद्वादशसहस्रं जुद्भयात् प्रत्यहं वा अमुं पूजयेस् ॥ १०२ ॥ आयतनादिषु पूजाविशेषं दर्शयति— गोष्ठ इति ।

गोष्ठे प्रतिष्ठितं चाऽऽत्मगेहं वा प्रतिमादिषु ॥
समस्तपरिवाराचीस्ताः पुनर्विष्णुपार्षदाः ॥ १०३॥
द्वाराग्रे विलिपीठेऽच्याः पक्षीन्द्रश्च तद्ग्रतः ॥
चण्डप्रचण्डी प्राक् धात्विधातारौ च दक्षिणे ॥१०४॥
जयः सिवजयः पश्चाद्वलः प्रवल उत्तरे ॥
ऊर्द्धे द्वाराश्रियं चेष्ट्रा द्वास्थेशान् युग्मशोऽर्चयेत्॥१०६॥
पुज्यो वास्तुपुमांस्तत्र तत्र द्वाःपीठमध्यगः ॥
द्वारान्तःपाइवयोरच्यां गङ्गा च यमुना निष्ठी ॥१०६॥
कोणेषु विध्नं दुर्गाश्च वाष्ट्वां चेश्चेशमर्चयेत्
अर्चयेद्वास्तुपुष्ठं वेश्चममध्ये समाहितः ॥
देवताचीनुरोधेन नैऋत्यां वा विचन्नणः ॥ १०७॥

गोष्ठे गोस्थाने प्रतिष्ठितं स्थापितं तथा आत्मगेहे सुवर्णाः विघटितप्रतिमादिषु प्रतिष्ठितं विष्णुं पूजयेदिति पूर्वेणान्वयः ताः पूर्वोक्ता पव समस्तपरिवारपूजाः कार्याः तथा वश्यमाणाश्च-विष्णुपापेदाः पूर्वादिचतुर्द्वाराग्रमागे विख्यानपीठे द्विद्याः पूल्याः अत्र त्रिषाठिनः ।

द्वादशाक्षरगोविन्दमन्त्रस्य पूजाप्रसङ्गेन पूर्वोक्तदीक्षापूजायां तथात्रिकालपूजास्वपि पूर्वोदिचतुर्द्वारपूजा विशेषतः कर्तव्यत्वेन ज्ञातव्या समस्तपरिवारायाऽच्युताय नमोनमः विणुपार्वदेभ्योनमो

#### सटीकक्रमंदीपिकायाः

नमः अनेनमन्त्रद्वयेन पूर्वीदे चतुर्द्वाराग्रमागे चलिदानपीठे पूज-येदित्यर्थः ।

8/3

पक्षीन्द्रोगरुडः तद्मतः विद्यानपीठामतः पूज्यः।

विष्णुपाषदात्र दर्शयति।

प्रागिति ।

द्वारपूजामाह ।

ऊर्ष इति।

चतुरस्रचतुर्द्वारोर्द्वमागे द्वारश्रियं पूजियत्वा चण्डादीन् द्वौद्वौ-इत्वा पूजयेत् ।

अनुक्रमेण पूर्वद्वारमारभ्य द्वारवलिपीठयोर्भध्ये वास्तुपुरुषाय " न महति पूजयेत् ।

द्वारान्त इति।

चतुर्द्वारमध्योभयफलके गंगायमुने पूज्ये तथा शङ्कानिधिपम-निधी च पूज्यो।

तद्तु मण्डपे प्रविद्याऽऽग्नेयादिकोणेषु विश्वदुर्गासरस्वतीक्षेत्रे-शाः क्रमेण पूज्याः मण्डपमध्ये ब्रह्मस्थाने पुनर्वास्तुपुरुषं संयतः सन् पूजयत्॥ १०३॥ १०४॥ १०५॥ १०६॥ १०७॥

अस्त्रमुद्धराति—

तारमिति।

तारं शार्रपदं डेऽन्तं सपूर्वका शरासनम् ॥ हुंफद् नितिरित्युका ऽस्त्रमुद्रया ऽग्रे स्थितो हरेः॥१०८॥ पुष्पाक्षतं क्षिपेदिश्च समासीता ऽऽसने ततः

विधेयमेतन सर्वत्र स्थापितेषु विशेषतः॥ १०९॥

तारं प्रणवः शार्क्षपदं छेऽन्तं चतुर्थ्यन्तं सपूर्वं सश्ररासनशन्तं चतुर्थ्यन्तं हुंफट्नमः इति उक्तवाः पुरपाक्षतं चतुर्विश्च अखमुद्रयाः छोटिकया निक्षिपत् कीदशः हरेरग्रे स्थितः ततः आसने स्वोत्विते उपविशेत एतत्सर्वे सर्वपूजादौ कर्तव्यं स्थापितेषु प्रतिमादिषु पुनर्विशेषतः कर्तव्यमेष ॥ १०८ ॥ १०९ ॥

पीठापुजामाह—

आत्मेति ।

۵

 $\mathcal{X}$ 

आत्मार्चनान्तं कृत्वाऽथ गुरुपङ्कि पुरोक्तवन् ॥

श्रीगुरून् परमाद्यांश्च महास्मत्सर्वपूर्वकान् ॥ ११०॥ स्वदेहे पूर्वोक्तस्वरूपेण पीठमारभ्य सम्पूज्य हृदि भगवन्तमभ्य

स्वद्हं पूर्वाकस्वरूपण पाठनारम्य सम्बूज्य हार् पानराज्य सम्बूज्य हार् पानराज्य सम्बूज्य हार् पानराज्य सम्बूज्य हार् पानराज्य सम्बूज्य हार् सम्बद्धाः प्रवासिक पूर्वित विद्यार्थित पूर्वित ।

गुरुपङ्किमेवाह— श्रीगुरूनिति ।

श्रीशन्द्पूर्वान् गुरून् परमगुरून्।

प्रयोगाश्च-श्रीगुरुभ्योनमः

श्रीपरमगुरुभ्योनमः

श्रीमहागुरुभ्योनमः

श्रीअस्मद्गुरुभ्योनमः सर्वगुरुभ्योनमः॥ ११०॥

तत्पादुकानारदादीन्पूर्वसिद्धाननन्तरम् ॥

ततो भागवताश्चेष्टा विघ्नं दिचणतोऽचेयेव ॥१११॥

तत् पादुकाश्यः नारदादिश्यः पूर्वसिद्धेश्यः भागवतेश्य इति स्रुद्धवीपिकाकारः ।

श्रीगुरुपादुकाश्योनमः श्रीपरमगुरुपादुकाआदिगुरुपादुकामहा-गुरुपादुकाश्यस्मद्गुरुपादुकासर्वगुरुपादुकाश्योनमः ।

इति त्रिपादिनः ।

एवं गुरुपञ्जिपीठस्योत्तरे समभ्यच्यं दक्षिणे गणेशं पूजयेत॥१९१॥ पूर्ववतः इति—

पूर्ववत् पीरमध्यच्ये श्रीगोविन्दमथाऽचेयेत् रुक्तिमणीं सत्यसामां च पाद्यवयोरिन्द्रमग्रतः॥११२॥ पृष्टतः सुरभिश्रेष्ट्रा केशरेष्वद्भदेवताः

अच्छी ह्यादिवमीन्ता दिश्वकं कोणकेषु च॥११३॥

## सटीकक्रपदीपिकायाः

पूर्वीकप्रकारेणाऽऽघारशक्त्वादिपीठमन्त्रान्तं सम्पूज्य देवमा- " वाह्य अध्योदिभिरुपचारैः पूजयेत्।

आवरणपूजामाइ-रुक्मिणोमिति।

गोविन्ददक्षिणवामयोः पाद्ययोः कर्णिकायां रुक्मिणी सत्यमामा च संपूज्या देवांग्रे च इन्द्रं सम्पूज्य देवपृष्ठे तु सुरामें पूर्वादिचतुर्दिः क्कोणेषु केदारेषु इदादिवर्मान्ता अक्षदेवताः पूज्याः केदारेषु कोणेषु पुनरस्त्रमक्षं पूजयेत ॥ ११२ ॥ ११३ ॥

कालिन्दीति—

कालिन्दीरोहणीनाग्रजित्याद्याः षद् च शक्तयः॥ दलेषु पीठकोणेषु वह्नचाद्यच्याश्च किङ्किणीः॥११४॥ दामानि यष्टिवेणुश्च पुरः श्रीवत्सकौस्तुमौ अग्रतो वनमालां च दिक्ष्वष्टासु ततोऽचेयेत्॥११५॥ पाञ्चजन्यं गदां चक्रं वसुदेवं च देवकीम्॥ नन्दगोपं यशोदां च सगोगोपालगोपिकाः॥११६॥

九

X.

M.

कालिन्यायाः शक्तयो देवपत्न्यः पत्रेषु पूज्याः आदिपदेन सुन-न्दामित्रविन्दासुलक्ष्मणापरित्रदः आग्नेयादिपीठकोणेषु किङ्किणीः दामादीन पूजयेत् तत्र श्रीकृष्णश्चद्रघण्टिकाम् अग्निकोणे॥

गोरक्षणार्थं दामानि नैर्ऋते गोषेरणार्थं लकुटं वायौ वंदाम् ईशामकोणे देवस्याऽप्रे श्रीवत्सकौस्तुभौ श्रीवत्सकौस्तुभाष्रतः वनमालां तदुपरि अष्टदिक्षु पाश्चजन्यादय इति ।

पाञ्चजन्यायनमः संगोगोपालगोपिकाभ्यो बमः इत्यन्ताः पूज्याः' आदिपदेन गदाचक्रवसुदेवदेवकीनन्दयशोदापरिग्रहः११४॥११५॥११६॥ इन्द्राद्या इति—

इन्द्राचाः कुमुदाचाश्च विश्वकसेनं तथोत्तरे ॥ कुमुदः कुमुदाक्षश्च पुण्डरीकोऽथ वामनः ॥ श्रुक्कणः सर्वनेत्रः सुमुखः सुप्रतिष्ठितः ॥ ११०॥ इन्द्राचाः स्वस्वदिश्च पूज्याः तरस्राणि वजादीन्यादिशब्दमान ह्याणि तथा 'कुमुदाद्याश्चांऽष्टगजाः तदुपरि स्वस्वदिश्च पूज्याः तद्वहिर्देवतोत्तरे विष्वक्सेनं पूजयेत्।

कुमुदादीनां नामान्याह— कुमुदाइति ११७॥ पूजाफलमाह— एकेति।

एककालं विकालं वा त्रिकालं चेति गोष्ठगम् श्रीगोविन्दं यजोन्नित्यं गोभ्यश्च यवसप्रदः ॥११८॥ दीर्घजीवी निरातङ्को घेनुषान्यधनादिभिः पुत्रैर्मित्रैरिहाऽट्योऽन्ते प्रयाति परमं पदम् ॥ ११९॥

गोष्ठगं व्रजगं कृष्णं प्रत्यहम् एककालं द्विकालं त्रिकालं पुजेयत् गोभ्यश्च प्रासप्रदः सिन्नह लोके चिरायुर्निभयो धेनुधा-म्यसुवर्णादिभिः पुत्रमित्रादिभिश्च सम्पन्नो भवति देहपातान्ते च विष्णुलोकं च गच्छति ॥ ११८ ॥ ११९ ॥

मन्त्रान्तरमाह— उद्ध्वेति ।

ऊर्द्धदन्तयुतः शार्झी चक्री दिचणकर्णयुक्।। मांसं नाथाय नत्यम्तो मूलमन्त्रोऽष्टवर्णकः ॥१२०॥

र्डवृष्वंदन्तः ओकारः तेन सहितः शाङ्गी गकारः चक्री ककारः दक्षिणकणयुक् उकारसहितः मांसो लकारः नाथायेति स्वरूपं-नत्यन्तो नमःपदान्तः अयमष्टाक्षरोमुलमन्त्रसंज्ञकः॥ १२०॥

ऋष्यादिकमाह— ऋषिरित्यादि ।

ऋषित्रिह्मा च गायत्रीछन्दः क्रुडणस्तु देवता ॥ युग्मवर्णेः समस्तेन प्रोक्तं स्यादङ्गपञ्चकम् ॥ १२१॥

अस्यमन्त्रस्य ब्रह्माऋषिः गायत्रीछन्दः श्रीकृष्णोदेवता चदाब्दो-ऽनुक्तसमुख्ये तेनवीजदाक्त्वधिष्टातृद्वता दशाक्षरवत् तथा अस्य मन्त्रस्य मन्त्रोत्थवणीनां चतुर्मिर्युगमवर्णेश्चतुरङ्गं समेत्रेण च म न्त्रेणाऽक्रपञ्चकं बेयम् ॥ १२१॥

ध्यानमाह—

पञ्चवर्षामिति ।

पञ्चवर्षमतिदृप्तमङ्गणे-

धावमानमलकाकुलेक्षणम् ॥

किङ्किणीवलयहारनृपुरै-

रिञ्जतं समस्त गोपवालकम् ॥ १२२॥

ा गोपशिशुं नमतं कीदशं पञ्चवषेवयस्थं तथा अतिवलिष्ठं तथा ब्राङ्गणे धावमानं तथा चातिचञ्चलेक्षणं तथा किङ्किणी-श्चद्रघण्टिका चलयः कङ्कणः हारोमुक्ताहारः नूपुरस्तुलाको-टिरेतरञ्जतं भूषितम् ॥ १२२॥

पुरश्चरणमाह—

ध्यात्वैवमिति ।

ध्यात्वैवं प्रजपेद्षष्टलक्षं तावत्सहस्रकम् ॥

जुहुयात् ब्रह्मदृक्षोत्यसमिद्धिः पायसेन वा ॥१२३॥

पर्वं पूर्वीकं ध्यात्वा अष्टलक्षं मन्त्रं अपेत् तदनुपलार्रावृक्षस-मिद्भिः परमान्नेन वा ऽष्टसहस्रं जुहुयात् ॥ १२३ ॥

पूजाप्रकारमाह— प्रासावे हति ।

प्रासादे स्थापितं कृष्णमसुना नित्यशोऽचेयेत् बारपुजादि पीठार्चनान्तं कृत्वोक्तमार्गतः॥ १२४॥

घवळगुहे स्थापितं कृष्णम् अमुना वस्यमाणप्रकारेण प्रत्यहं पूजवेत् द्वारपूजामारभ्य पीठपूजापर्यन्तं पूर्वीकमन्त्र. यहमैना कुर्यात् ॥ १२४ ॥

मध्य इति ।

| (१९) शिवस्तोत्रावली । उत्पलदंविरिचिता। श्रीखंमराजिरिचितवृत्तिसमेता(बेदान्तः) २ (१६) मीमांसावालप्रकाञः जैमिनीयद्वादञ्चाऽ-ध्यायार्थसंग्रहः श्रीमद्वनारायणात्मजभट्ट-शङ्करविरचितः। (मीमांसा) २ (१७) प्रकरणपश्चिका प्रभाकरमतानुसारि — मीमांसादर्शनम् । महामहोपाध्यायश्रीज्ञालिकनाथामिश्रविरिचतम् श्रीञ्चद्वरभृष्टकृता मीमांसासारसंग्रहस्य सम्पूर्णः (मीमांसा) ३ (१८) व्यद्वैतस्मिष्टिसिद्धान्तसारः। पण्डितप्रवर्भीसदानन्दञ्यासप्रणीतस्तत्कृतञ्याख्यासम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रभेयरत्नार्णवश्च १ (२९) अनुमानचिन्तामणिव्याख्यायाः ज्ञिरोम विकृतदीधित्या जागदीशी टीका । १६ (३०) वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्यायशीमित्र-मिश्रविरचितः परिभाषा—संस्कारप्रकाशात्मकः। सापिण्यादीपकश्च १९ (३९) वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्यायशीमिन्त्रामिश्रविरचितः आह्निकप्रकाशः ६ (३९) स्मृतिसारोद्धारः विद्वद्वरविश्वम्भरात्रिपाठि-संकितः ४ (३९) वेदान्तरत्नमञ्जूषा । श्रीभगवत्पुरुषोत्त-मार्चार्यकृता । २ (३४) प्रस्थानरत्नाकरः। गोस्थामिश्रीपुरुषोत्त-मजीमहाराजविरचितः २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (२०) श्रवस्त्रभाष्यम् । श्रीभास्कराचार्यविर- चितं सम्पूर्णम् (वेदान्तः) ३ (२१) श्रीहर्षप्रणीतं खर्णडनखर्णडखाद्यम् । आ- नन्दपूर्णविरचितया खर्णडनफिक्ककावि- भजनाष्ट्यया व्याख्यया विद्यासागरीतिप्र- सिद्ध्या समेतम् । (वेदान्तः) १४ (२२) आख्यातचिन्द्रका श्रीभष्टमल्लविरचिता१ (२३) श्रीलक्ष्मीसहस्तम्—बालबोधिनीव्याख्य- याध्वतरिष्रकया च साहतम् ८ (२४) श्रवस्त्रवृत्तिः मरीचिका श्रीश्रजनाथ्य- ट्टक्ता (वेदान्तः) २ (२५) क्रोडपप्रसंग्रहः । अत्र श्रीकालीशाङ्करसि- द्याः प्रत्यक्षानुमानगादाधर्याः प्रत्यक्षानु- मानमाधुर्या व्युत्पत्तिवादस्य शक्तिवादस्य मुक्तिवादस्य शब्दशक्तिप्रकाशिकायाः कु- सुमाञ्चलेश्र क्रोडपप्राणि २ (२६) बद्धम्त्रम्, देतादैतदर्शनम् । श्रीसुन्दरम- ट्टरचितसिद्धान्तसेतुकाशभिधटीकासिह- तश्रीदेवाचार्यप्रयीतसिद्धान्तजाह्नवीयुतम्२ (२७) बद्धर्शनसमुच्चयः । बोद्धनैयायिकका- पिलजनवेशिषकजैमिनीयदर्शनसंक्षेपः । मणिभद्रकृतटीकया सहितः । हरिभद्रमु- रिकृतः । १ (२८) ग्रद्धादैतमार्तण्डः प्रकाश्वन्याख्यासाहितः। | भाष्यं श्रीनिम्बार्काचार्यविराचितम् । १ (३६) योगदर्शनम् । परमहंसपरित्राजकाचार्यः नारायणतीर्थविरचित—योगसिद्धान्तचन्त्रि कासमाख्यया व्याख्यया संविततम् । २ (३७) वेदान्तदर्शनम् । परमहंसपरित्राजका चार्यश्रीरामानन्दसरस्वतीस्वामिकृत ब्रह्मा- ठम्दतवर्षणीसमाख्यव्याख्यासंविततम् । ४ (३८) विश्वत्रकाशः । कीशः । विद्वद्रस्थीम- हेश्वरसूरिविरचितः । २ (३८) श्रीसुबोधिनी । श्रीवळभाचार्यविनिर्मिता श्रीमद्भागवतव्याख्या गोस्वामीश्रीविष्ठलना- थदीक्षितविराचितिटप्पणीसिहता । श्रीम- झागवतदशमस्कन्धजन्मप्रकर्ण श्रीसुबो- धिनीटिप्पण्यो:-प्रकाशः गोस्वामि श्रीश्री पुरुषोत्तमजीमद्वाराज विरचित ३ (४०) वीरामित्रोदयः । महामहोपाध्यायश्रीमि- श्रीभाविरचितः पूजाप्रकाशः । ४ (४९) वेदान्तासिद्धान्तस्त्रप्रदः । श्रुतिसिद्धान्ताप- रनामकः । श्रीब्रह्मचारिवनमालिमिश्रविर- चितः । वेदान्तकारिकावली श्रीपुरुषोत्तम- प्रसाद शर्मकृता व्यध्यात्मसुधातरिक्क- ण्याख्यटीकयासिद्धता काच्यन्तराराः । श्रीमत्परमहंसपारिनाज काचार्यनारायणाश्रमाश्रिष्यमाध्वाश्रमाविर् चितः । स्वकृतदीकाविभूषितश्र । १ |

त्यायाः शिरीमः ीटीका। १३ ोपाध्यायश्रीमित्र-—संस्कारप्रका-33 होपाध्यायश्रीमि-प्रकाश: विश्वम्भरात्रिपाठि-••• प्रीभगवत्पुरुषोत्त-••• वामिश्रीपुरुषोत्त-••• ाम ब्रह्ममीमांसा-वेराचितम्। १ तपरिवाजकाचार्य-योगसिद्धान्तचन्द्रि संवलितम् । २ रमहसपरित्राजका स्वामिकत ब्रह्मा-ख्यासंवितम् । ४ । विद्वद्वस्थीम-٠٠٠ ٠٠٠ غ भाचार्यविनिर्मिता स्वामीश्रीविठ्ठलना-ीसहिता । श्रीम-मप्रकर्ण श्रीसुबो-गे।स्वामि श्रीश्री वेरचित महोपाध्यायश्रीमि-काशः । अतिसिद्धान्ताप- • वनमालिमिश्रविर-वली श्रीपुरुषोत्तम-

(४६) याज्ञवल्कस्मृतिः । बालम्भद्दीसमाख्यः व्याख्यासमलङ्कृतमितासरासहिता । व्य-वहाराध्यायः ... ••• ११

(४४) गादाधरी । श्रीगदाधरभट्टाचार्यचक्रव-तिंकृता । श्रीगङ्गेशोपाध्यायविराचिततत्त्व-चिन्तामण्या श्रीरघुनाथतार्किकश्चिरोमणि-विराचितदीधित्या च गर्भिता । ४

(४५) शास्त्रदीपिका । श्रीपार्थसारथिमिश्र प्राण-ता। रामकृष्णविराचितयुक्तिस्नेहमपुरण्या-ख्यञ्याख्यया सहिता तर्कपाद । ५

ख्यन्याख्यया साइता तकपाद । ५ (४६) वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा महामहो-पाध्याय-श्रीनागेश्वभट्टविराचिता । श्रीमद्दुर्वलाचार्थः बालम्भट्टाभ्यां विर-चित्तकुष्क्रिकाकलाह्वटीकाद्वयसंवालिता । ८

(४७) व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधीः । पर्वतीय विश्वेश्वरसूरिविरचितः । ६

(४८) विरमित्रोदयः । लक्षणप्रकाशः । महामहोपाध्यायश्रीमित्रमिश्रविरचितः । ७

(४९) बृहदारण्यकवार्त्तिकसार श्रीमद्वियारण्यस्या-मिविरचितः । महेश्वरतीर्थकृतयालघुसं-

ग्रहाख्यया टीकया समलंकृतः। ४ ((५०) वीरमित्रोदयः। राजनीतिप्रकाशः। महा-महोपाःथायश्रीमित्रमिश्रविरचितः। ५

(५१) पूर्वमीमांसा अधिकरणकौष्ट्रदी । श्रीमन्म-हामहोपाध्याय पं० रामकृष्णभट्टाचार्य-वीरिचता परिशिष्टाधिकरणनिरूपणपूर्व-कं टिप्पण्या परिष्कृत ।

(५२) प्रसस्तपादभाष्यटीकासंग्रहः । तत्र क-णादरहस्यम् । श्रीशंकरमिश्रविरचितम् १

(५३) क्रमदीपिका । श्रीमन्महामहोपाध्याय कादमीरिककेशवमह्विरचिता । विद्यावि-नोदश्रीगोविन्दमहाचार्यकृताविवरणोपेत २

पत्त्रादिशेषणस्थानम्

हरिदासगुप्तः, चौक्रम्बा बनारस सिटी 3

Registered According to Act XXV. of 1867

THE

## CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES;

COLLECTION OF RARE & EXTRAORDINARY SANSKRIT WORKS.

NO. 254.

# कमदीपिका।

श्रीमन्महामहापाध्यायकाइमीरिक केराव महविरचिता।

विद्याविनोदश्रीगोविन्दभट्टाचार्य कृतविवरणोपेता। तथा-

लघुस्तवराजस्तोञ्चम्।

श्रीमद्वेष्णवाचार्यश्रीश्रीनिवासाचार्यावेरचितम्।

श्रीहयमीव तुमह जीवन स्वभूदेवपदानन्याश्रित वैष्णव पुरुषोत्तमप्रसादमणीत गुरूभक्तिमन्दाकिन्याख्याख्या समलकृतम ।

श्रीयुतकान्यकुञ्जकवीन्द्रवर—दुःखमृङ्गनशर्मतन्जनुष। साहित्यसाङ्ग्योगाद्यनेकशाङ्गो-ध्यापकेन—देवीप्रसादशर्मिकविना संशोधितो ।

KRAMADIPIKA.

By Mahamahopadhyaya Kasmirika Kesav Bhatta. With a Commentary by Sri Govind Bhattacharya. and Laghustavarajastotram

By Sri Niwasacharya.
With a commentary "Gurubhakti Mandakini"
By Purushottam Prasada.

FASCICULUS III-3

PUBLISHED & SOLD BY THE SECRETARY, CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE. BENARES.

AGENTS:-OTTO HARRASSOWITZ, LEIPZIG:
PANDITA JYESHTHARAM MUKUNDAJI. BOMBAY:
PROBSTHAIN & CO; BOOKSELLERS, LONDON.
Printed by Jai Krishna Das Gupta,
at the Vidya Vilas Press.

Benares.

Price Rupes one.



आनन्दवनविद्योतिसुमनोभिः सुसंस्कृता ॥
सुवर्णाऽङ्कितमन्याभशतपत्रपरिष्कृता ॥ १ ॥
चौसम्बा–संस्कृतग्रन्थमाला मञ्जुलदर्शना ॥
रसिकालिकुलं सुर्योदमन्दाऽऽमोदमोहितम् ॥ २ ॥
स्तबकः—२५४

१ अस्यां चौखम्बा- संस्कृतप्रन्थमालायां प्रतिमासं पृष्ठशतके सुन्दरैः सीसकाखरैरुत्तमेषु पत्तूषु एकः स्तवको सुद्रयित्वा प्रकाश्यते । एकस्मिन स्तवके एक एव प्रन्थो सुद्रयते ।

२ प्राचीना दुर्रुभाश्रामुद्रिता मीमांसावेदान्तादिदर्शनन्याकरणधर्मशास्त्रसाहित्यपुराणादिग्रन्था ८

३ एवाऽत्र सुपरिष्कृत्य सुद्रचन्ते ।

काञ्चिकराजकीयप्रधानसंस्कृतपाठञ्चालाऽध्यापकाः परिखता अन्ये च शास्त्रदृष्टयो विद्वास पतत्परिशोधनादिकार्यकारिणो भवन्ति ।

४ भारतवर्षीयेः, ब्रह्मदर्शीयः, सिंहलद्वीपवासिभिश्चेतद्भाहकेर्दैयं वार्षिकमिष्ममं मूल्यम् सुद्राः ७ आनकाः

५ अन्येर्देयं प्रातिस्तवकं

W,

६ प्रापणन्ययः पृथग् नास्ति ।

साम्प्रतं मुद्रचमाणा प्रन्थाः—

(१) संस्कार्रत्नमाला । गोपीनाथभट्टकृता जल्डे ... ... ... २

(२) शब्दकौस्तुभः। भट्टोजिदीक्षितकृतः १२

(३) क्लोकवार्तिकम् । भट्टकुमारिलविरचितम् पार्थेसारिथिमिश्रकृतन्यायरनाकराख्यया व्याख्यया सहितम् । सम्पूर्णम् । १०

(४) भाष्योपबृहितं तत्त्वत्रयम् । विशिष्टाद्वैत-दर्शनप्रकरणम् । श्रीमक्षोकाचार्यप्रणीतम्। श्रीनारायणतीर्थविरचितभाद्टभाषाप्रकाश-सहितं सम्पूर्णम् (वेदान्तः) २

(५) करणप्रकाशः। श्रीब्रह्मदेवविराचितः

(६) आद्यचिन्तामणिः । महामहोपाध्यायश्री-गागाभद्दविरचिता।तर्कुपादः(मीमांसा) २

(७) न्यायरत्नमाला श्रीपार्यसारिथामिश्रविर-चिता सम्पूर्ण: (मीमासा ) २

(८) ब्रह्मसूत्रभाष्यम्-बादरायणपणीतवेदान्त-

स्त्रस्य यतीन्द्रश्रीमद्विज्ञानभिष्ठकृतन्या-ख्यानम् । सम्पूर्ण । (वेदान्त:) ६

(९) स्याद्वादमञ्जरीमिलेषणनिर्मिता सम्पूर्णा-२ (१०) सिद्धित्रयम्-विशिष्टाद्वैतन्नक्षानिरूपणपरम्

श्रीभाष्यकृतां परमग्रुरुभिः श्री ६, श्रीयामु-नमुनिभिर्विरचितम् । सम्पूर्ण (वेदान्तः) १ (११) न्यायमकरन्दः । श्रीमदानन्दवोधमद्दार-

काचार्यसंग्रहीतः । भाचार्यचित्सुष्यमुनि-विरचितन्याख्यापेतः (वेदान्तः ) ४ (१२) विभक्त्यर्थनिर्णयो न्यायानुसारिप्रथमाद्वि-

सप्तविभक्तिविस्तृतविचाररूपः म० म० श्रीगिरिधरोपाध्यायविरचितः सम्पूर्णः (न्यायः)

(१३) विधिरसायनम् । श्रीश्रप्ययदीक्षितकृतम्। सम्पूर्णम् ( मीमांसा ) ... २

(१४) न्यायसुधा (तन्त्रवार्तिकटीका ) भष्टसी-मेक्यरविरचिता। (मीमोसा) १६ मध्ये प्रचिष्ठे दिश्च विदिश्व ज्ञानि च क्रमात्॥ वासुदेवः सङ्क्षणः प्रसुम्नश्चाऽनिरुद्धकः॥ १२५॥ इक्षिमणी सत्यभामा च लक्ष्मणा जाम्ववन्त्यपि॥ दिग्विदिश्वचियेदेतान् इन्द्रवज्ञादिकान् बहिः॥१२६॥ पश्चमध्ये हरि पूजयेत् पूर्वादिविककेशरेषु इदायङ्गचतुष्ट्यम्

पन्नमध्ये हरि पूजयेत् पूर्वादिदिककेशरेषु इदायङ्गचतुष्ट्यम् आग्नेयादिविदिक्केशरेषु अस्त्रमङ्गं पूजयेत् ।

वासुदेव इति-

पूर्वीदिदिक्पत्रेषु वासुदेवादीन् पूजयेत् आग्नेयादिविदिक्पत्रे षु रुक्मिण्याद्याः पूजयेत् तद्वाह्ये स्वस्विदश्च इन्द्रादीन् तद्नु बज्जादीन् पूजयेदित्यर्थः॥ १२५॥ १२६॥

फलमाह-

योऽसं मन्त्रं जपेन्नित्यं विधिनेत्यर्चयेद्धारेम् ॥ स सर्वसम्पत्संपूर्णो नित्यं शुद्धं पदं वजेत्॥ १२७॥ योऽमुमिति—

यःपुमान् उक्तविधिना हरिमर्चयेत् अमुं मन्त्रं जपेत् स सर्वेद्वर्य सम्पन्नः सन्नित्यमविनाशि शुद्धम् अविद्यातत्कार्यरहितं पदं ब्रह्मा-ख्यं प्राप्नोति ॥ १२७ ॥

मन्त्रान्तरमाह—

तारश्रीशक्तिमारान्ते श्रीकृष्णायपदं वदेत । श्रीगोविन्दाय तस्योद्धे श्रीगोपीजन इत्यपि ॥१२८॥ बहुभाय ततिक्वः श्रीः सिद्धिगोपालको मनुः ॥ माधवीमण्डपासीनौ गरुडेना ऽभिपालितौ ॥ १२६॥ दिन्यकीडासुनिरतौ रामकृष्णौ स्मरन् जपेत् ॥

चकी वसुस्वरयुतः सर्गेकाणीं मनुर्मतः ॥ १३०॥

तारेति।

तारः प्रणवः श्रीः श्रीवीजं राक्तिवीजंकामवीजान्ते श्रीकृष्णायेति

स्वरूपंतदनु श्रीगोविन्दायेति स्वरूपं तदनु श्रीगोपीजनबहुभायेति स्वरूपं श्रीवीजत्रयमितिसिद्धिगोपालकोमन्त्रउद्धृतः॥

ध्यानमाह—

माधवाति।

रामकृष्णौस्मरन् जपेत् कीदशौ माधवीलतामण्डपसमुपस्थि-तीतथागरुडेनसेवितौ ॥

एकाक्षरादिगोपालमन्त्रान् दर्शयेति ।

चकीति ।

ककारोवसुस्वरः अष्टमस्वरः ऋकारस्तेनसहित इति छघुदीपि-काकारः मुनिस्वरः सप्तमस्वरस्तेनसहित इति छद्रधरः सर्गीविसर्ग-संद्वितः इत्येकाक्षरोमन्त्रः॥ १२८॥ १२९॥ १३०॥

कृष्णेति स्वरूपं द्यक्षरोमन्त्रः स एवद्यक्षरः कामवीजपूर्वश्चेत् तदाज्यक्षरो मन्त्रोभवति—

कृष्णेति द्याचरः कामपूर्वस्त्र्यणेः स एव तु

स एव चतुरर्णः स्यात केंद्रन्तोऽन्यश्चतुरक्षरः॥१३१॥

बक्ष्यते पञ्चवर्णः स्यास्कृष्णायनम् इत्यपि

कृष्णायेतिस्मरद्वन्द्वमध्ये पञ्चाक्षरो ऽपरः॥ १३२॥

स प्वत्रयक्षरः चतुर्थीविभक्तान्तश्चेत्तदाचतुरक्षरो मन्त्रः अन्यः चतुरक्षरः सद्यफलप्रदम् इत्यनेनाग्रेवश्यते कृष्णायनम् इति पञ्चा-क्षरः कृष्णायेति स्वरूपं स्मरद्वेन्द्रकामवीजद्वयस्य मध्येयदाभवति तदा अपरःपञ्चाक्षरोमन्त्रोभवति ॥ १३१ ॥ १३२ ॥

गोपालायेति स्वरूपं वन्दिजाया स्वाहिति पदद्वयेनषडक्षरःकथितः

गोपालायाऽग्रिजायान्तः षडक्षर उदाहृतः

कृष्णायकामवीजास्यो वहिजायान्तकोऽपरः ॥१३३॥

षडचरः प्रागुदितः कृष्ण गोविन्दकौ पुनः

चतुर्धन्तौ सप्तवर्णः सप्तार्णोऽन्यः प्ररोदितः ॥१३४॥

कामनीजसाहितकृष्णायेति स्वाहेति प्रदेशेन च षडक्षरोमन्त्र उद्धृतस्तथाऽपरः षडक्षरः प्रागेनकथितः सचक्रीकृष्णायनमङ्गि क्रणगोविन्दकौशब्दौयदिचतुर्थ्यन्तौभवतस्तदासप्ताक्षरोमन्त्रो• ऽपरः सप्ताक्षरः प्रागुदितः सचगोवल्लभायस्वाहेति ॥ १३३ ॥ १३४ ॥

श्रीचिक्तिमारः कृष्णाय मारः सप्ताक्षरो ऽपरः ॥ कृष्णगोविन्दकौ केऽन्तौ स्मराद्यावष्टवर्णकः ॥१३५॥

श्रीशक्तिमाराः श्रीभुवनेश्वरीमारवीजानिस्रणायेतिमारान्तोः ऽपरः सप्ताक्षरोमन्त्रः कृष्णगोविन्दशब्दौक्षेऽन्तौचतुर्थ्यन्तौ कीह-दशौ कामवीजाख्यौ इति वसुवर्णः अष्टाक्षरोमन्त्रः॥ १३५॥

द्धीति—

द्धिभक्षणङेवन्दिजायाभिरपरोऽष्टकः॥ सुप्रसन्नात्मने प्रोक्ता नम इत्यपरोऽष्टकः॥ १३६॥

चतुर्थन्तोवधिभक्षणशब्दः विह्नजायास्वाहा एतैर्वर्णेरपरो-ऽष्टाक्षरोमन्त्रः सुप्रसन्नात्मनेस्वरूपमुक्तानम इति वदेत् इत्यपरो-ऽष्टाक्षरोमन्त्रः॥ १३६॥

याक् प्रोक्तों मूलमन्त्रश्च नवार्णः स्मरसंयुतः ॥ कृष्णगोविन्दकौ ङेऽन्तौ नमोऽन्तोऽन्यो नवार्णकः॥१३७॥

प्रागुकश्चाष्टाक्षरोमूलमन्त्रः स्मरसंयुतः कामवीजयुक्तः सन् नवाक्षरो भवति सच क्षींगोकुलनाथायनमहति कृष्णगोविन्दकौक्षेन्ती-चतुर्थ्यन्तौस्मरसंयुतौयदि भवतस्तदानवाक्षरोमन्त्रो भवति यद्ये-ताववनमोन्तकौनमः शब्दान्तौ भवतस्तदापरोनवाक्षरोमन्त्रः ॥१३७॥

क्वीरँलैंक्विँक्यामलाङ्गाय नमस्तु स्याद्द्यार्णकः ॥ विरोन्तो वालवपुषे क्वीँ क्वष्णाय स्मृतो बुधैः ॥ एकादशाक्षरो मन्त्र एतेषां नारदो मुनिः ॥१३८॥ उक्तं छन्दस्तु गायत्री देवता कृष्ण ईरितः ॥ कलाषड्दीघैकेरङ्गमथा ऽमुं चिन्तयेद्धरिम् ॥१३९॥ क्वाषड्दीघैकेरङ्गमथा ऽमुं चिन्तयेद्धरिम् ॥१३९॥ स्वाहान्तः वालवपुषे इति पदं क्लीकृष्णायेति एकादशाक्षरोमन्त्रः ह्युचैः स्मृतः॥

ज्कानामृष्यादिकमाह—

प्तिषामेकाक्षरमारभ्येकादशाक्षरपर्यन्तानां द्वाविशतिमन्त्राणाम् ऋषिर्नारदः गायत्रीछन्दः श्रीकृष्णोदेवता ।

् अङ्गान्याह— कलेति ।

ककारलकाराभ्यां षड्दीर्घकैर्नपुंसकराद्दितषड्दीर्घस्वरैः क्लाँक्ली-क्लैँक्लाँक्कः एमिरित्यर्थः ॥ १३८ ॥ १३९ ॥

ध्यानमाह— अध्यादिति ।

अव्याद्याकोषनीलाम्युजरुचिर्छणामभोजनेत्रोऽम्वुजस्थो बालो जङ्काकटीरस्थलकलितरणिकङ्किणीको मुकुन्दः। दोम्पी हैपङ्गवीनं दघदतिविमलं पायसं विश्ववन्द्यो गोगोपीगोपवीतो रुरुनखविलसत्कण्ठमूष्श्चिरं वः१४०

वोगुष्मान् चिरं वहुकालंमुकुन्दोऽन्यात् रक्षतु कोदशः व्या-कोशं प्रफुल्लं यहीलाम्बुजं तद्वद्दीप्तिर्यस्य स तथा अरुणंरक्तं यद् स्मीजंपशं तद्वभेनेयस्य सतथा पद्मोपविष्टः तथा वालः-पाञ्चवार्षिकः तथा जङ्घापादयोः संधिः कटीरस्थलंकटी उभयो-घटितासम्बद्धारणन्तीशव्दायमानाकिङ्किणीक्षुद्रधण्टिकायस्य स-तथा हस्तास्यां हैयङ्गवीनं सद्योजातं घृतं सुपक्कं पायसंद्धत् त-थागोगोपाङ्गनागेपालैविष्टितः तथा रुरुव्याद्यस्तस्य नखेनविलस-न्तीशोभमानाकण्ठभूषाङ्कंकारो यस्यस्तथा॥ १४०॥

पतेषां पुरश्चरणमास्-ध्यात्वैषमिति ।

ध्यात्वेतमेकमेतेषां जां जप्यान्मनं ततः । सपिःसितोपलोपेतैः पायसैरयुतं हुनेत् ॥ १४१॥ प्योक्तध्यानं कृत्वापतेषां मध्येषकं सन्त्रंलक्षंजपेत् तदनुषृत- खण्डसारयुक्तैः परमान्त्रे देशसहस्रंजुहुयात् ॥ १४१ ॥

तर्पयेत्रावद्नयेषां मनूनां हुतसंख्यया।
तर्पणं विहितं नित्यं योऽचेयत्सुसमाहितः ॥१४२॥
वन्ह्यादीशान्तमङ्गानि हृदादिकवचान्तकम् ।
अचेयत्पुरतो नेत्रमस्त्रं दिश्च वहिः पुनः ॥ ॥१४३॥
इन्द्रवज्ञाद्यः पूज्याः सपर्येषा समीरिता।
इत्येकमेषां मन्त्राणां भजेयो मनुवित्तमः ॥१४४॥
करप्रचेयाः सर्वार्थास्तस्याऽसौ पूज्यते ऽमरैः ॥
सद्यः फलप्रदं मन्त्रं वक्ष्येऽन्यं चतुरचरम् ॥१४५॥
स प्रोक्तो मारयुग्मान्तरस्थकृष्णपदेन तु ॥
ऋष्याद्यमङ्गषद्कं च प्रागुक्तं प्रोक्तमस्य तु ॥१४६॥

तदनुतावद्दशसहस्रं तर्पयेत् एवं प्रकारेणैकस्मिन्मन्त्रेसिद्धेजाः तेतदन्येषां सकृत्पुरश्चरणानाम् एकविद्यतिमन्त्राणां जपहोमसं-ख्ययाविनैवद्धतायुतेनतर्पणमेवपुरश्चरणं विहितं करणीयम् एतेषां मन्त्राणां होमसंख्यया अयुतेनैवतर्पणं विहितम्।

पूजामाह ।

नित्यमिति ।

नित्यं सर्वदासुसमाहितः संयतः सन् पूजयेत् वह्नवादीशान्तम् आग्नेयकोणमारभ्य ईशानकोणपर्यन्तहृदाङ्गिकवचपर्यन्तमङ्गचतुष्ट्यम् पूजयेत् पुरतो ऽग्रेनेत्रमस्त्रं पूजयेत्॥

पूर्वादिचतुर्दिश्च इन्द्रादीन् पूजयेत् तद्नुवज्रादीनिति । उपसंहरति ।

एषां मन्त्राणां सपर्या पूजाकथिता ॥

फलमाह ।

4

अमुनाप्रकारेणयः साधकोत्तमएषां मन्त्राणांमध्येएकं मन्त्रभजेत् छपासीततस्यसर्वे पुरुषार्थाहस्तप्राप्याःदेवैश्चासौपूज्यते ॥ मन्त्रान्तरमाइ---

सद्य इति ।

ताःकालिकफलदायकमप्रं चतुरक्षरमन्त्रंवक्ष्येसचतुरक्षरः काः मवीजद्वयमध्यस्थेन कृष्णपदेनकथितः॥

ऋष्यादिकमस्य ऋषिरछन्दोदैवतम् अङ्गषट्कंचप्रागुक्तं पूर्वमन्त्र-समृहेकथितंवोद्धव्यम् ॥ १४२ ॥१४३ ॥ १४४ ॥ १४५ ॥ १४६ ॥ ð

A

ध्यानमाह—

श्रीमदिति।

श्रीमत्कल्पद्रुम्लोद्गतकमललसत्कर्णिकासंस्थितोय-स्तच्छाखालम्बिपद्मोदरविगलदसंख्यातरत्नाभिषिक्तः द्वेमाभः स्वप्रभाभिक्षिभुवनमखिलं भासयन् वासुदेवः पायाद्यः पायसादोऽनवरतनवनीतापृताश्चीवशीसः१४७

वासुदेवःवायुष्मान् पायात् कीदशः यः श्रीयुक्तकल्पवृक्षमूलोद्ग-तप्द्मेशोभमाना या कर्णिका तत्रोपविष्टः तथा कल्पदुमशासालम्बि-यत् पद्मं तस्योदरं ततोविगलन्तिप्रसरान्तियानि असंख्यातानिर-स्नानितरभिषिकः तथा सुवर्णगौरः तथा स्वकान्तिभिः समस्तंत्रे-लोक्यं भासयन् श्लीराष्ट्राशी तथा अनवरतमनुवेलं नूतनं नवनी-तमेवामृतंतद्दनातीति॥ १४७॥

पुरश्चरणमाह— ध्यात्वेति ।

> ध्यात्वैवं प्रजपेल्लक्षं चतुष्कं जुहुयात्ततः । त्रिमध्वकौर्विल्वफलैश्चत्वारिंशत्सहस्रकम् ॥१४८॥

यथोक्तं ध्यानं कृत्वा लक्षचतुष्टयं जपेत् तद्तुषृतमधुशर्करायु-तैर्विक्वफलैश्चत्वारिंशत्सद्दसं जुहुयात् ॥ १४८॥

पूजामाहं— अक्रीहाति। अङ्गैर्निधिमिरिन्द्राचैर्वज्राचैरर्चनोदिता। तर्पयेदिनदाः कृष्णं स्वादुत्रयधिया जलैः॥ १४९॥

षडङ्गैः निधिभिरिन्द्रचष्टनिधिभिरिन्द्राद्यैर्वज्राचैश्चाऽनीलार्चनाः पूजा कथिता।

तर्पणमाह— तर्पयेदिति।

प्रतिदिनं स्वादुत्रयधिया घृतमधुशर्कराबुद्धा जलैः कृष्णं पूजयेत्॥ १४९ ॥

मन्त्रान्तरमाह— मारयोरिति।

मारयोरस्य मांसाधोरक्तं चेदपरो मनुः । षडङ्गान्यस्य कलषद्दीर्घैर्मन्त्रकाखामणेः ॥१५०॥

अस्य पूर्वोक्तचतुरक्षरमन्त्रस्य मारयोराचन्तकामवीजयोमी-साधः लकारस्याधस्तात् चेद्यदि रक्तं रेफोमवति तदाऽपरश्चतुर-क्षरः क्लींकष्णक्लीम् इति मन्त्रः अस्य मन्त्रशिखामणे मन्त्रशिरोर-त्नस्य कलपद्दीर्घेः कलाईकारसहितकामवीजेनपद्दीर्घेः कलसहि-तैर्नपुंसकरहितैः पाद्दीर्घस्यरैः पडक्कानिकुर्यादितिशेषः ॥ १५० ॥

ध्यानमाह— आरकेति।

आरक्तोचानकरपद्वमिशक्षरलसत्स्वर्णदोलाधिरुढं-गोपाव्यांप्रेङ्ख्यमानंविकसितनववन्धूकसिन्दूरभासम्॥ वालं नीलालकान्तं कठितटविलुठत्श्वद्रघण्टाघटात्यम्॥ वन्देशार्द्द्रकामाङ्कराललितगलाकलपदीप्तंमुक्जन्दम् २५१

मुकुन्दं घन्दे कीदराम् आरक्तमरुणं यदुधानं तत्रः यः कल्प-

वृक्षस्तस्यशिष्णसम्भं तत्रलसन्ती या शोसमाना सुवर्णमयी दोला तत्रोपविष्टं तथा गोपाङ्गनाभ्यां प्रेष्यमानं दोलायमानं विकसितं प्रफुलन्वीनं यद्वन्धुजीवपुष्पं सिन्दूरंतयोरिवमायस्यतं तथा वालं शिद्यं तथाकृष्णकेशं तथा कटितटे इतस्ततोगच्छन्ती या क्षुद्र्विण्ट-कासमूहस्तेन सम्बद्धं तथा शार्द्शलस्य व्यावस्य घटाक्षुद्रविण्टकाः कामाङ्कशेनशोभमानं यत्कण्टभरणेतेनशोभमानम् ॥ १५१ ॥

**U3** 

脸

ध्यात्वेति ।

एवं--

ध्यात्वैवं पूर्वक्लप्त्यैनं जप्त्वा रक्तोत्पत्तैनेवैः॥ मधुन्नयप्लुतैर्द्धत्वा ऽप्यर्चयेत्पृर्ववद्यरिम्॥ १५२॥

पूर्वोक्तं मुकुन्दं ध्यात्वाएनं मन्त्रं पूर्वोक्तमन्त्रजणसंख्यमेव-जप्त्वारक्तपद्मेन्त्रनेषृतमधुशर्करायुतेः पूर्वोक्तसंख्यमेवहुत्वा पूर्वोक्तप्रकारेण हरि पूजयेत्॥ १५२॥

आरादुक्तं मन्त्रयोः प्रयोगंदर्शयति —

मधुराति।

मधुरत्रयसंयुक्तामारक्तां शालिमञ्जरीम् ॥ जुहुयात्रित्यशोऽष्टोर्द्धे शतमेकेन मन्त्रयोः ॥१५३॥

घृतमधुशर्करामिश्रितां लोहितांहैमन्तिकधान्यमञ्जरीम् अष्टोत्त-रश्तमनयोमन्त्रयोर्मध्ये एकेनमन्त्रेणप्रत्येकं प्रत्यहं योज्ञुहुयात् तस्यपुंसः मण्डलतः एकोनपञ्चाश्चिह्नित्वर्वाक्ष्यद्विशितिदिना-दितिलघुदीपिकाकारः पञ्च चवारिशिहिनानन्तरमितिरुद्धधरः महती पृथिवी धान्यादिसमूहव्याप्ताभवति तथा तद्गृहं शालिधान्यसम् ह्यातं शीघं भवति ॥ १५३॥

तस्य मण्डलतः पृथ्वी पृथ्वीसस्यकुलाकुला ॥ स्याच्छालिपुञ्जपूर्णे च तद्वेदमाऽऽश्च प्रजायते॥१५४॥ फलमाह— यस्तितः।

> यस्त्वेतयोर्नियतमन्यतरं भजेत । मन्वोर्जपार्चनहुतादिभिराप्तभाक्तः॥ श्रीमान्स मन्मथ इव प्रमदासु वाग्मी। भूयात्तनोर्विपदि तच महोऽच्युताख्यम्॥ १५५॥

इति कमदीपिकायां केशवकाइमीर्याचार्य विरचितायां सप्तमः पटलः॥ १॥

यः पुमानेतयोरेकं नियतं नियतो भजेत्साधयेत् कैर्जपपूजा-होमादिभिः कीदशः प्राप्तभक्तिः स लक्ष्मीयुक्तः स्त्रीषु कामदेववत् उत्कृष्टवचनभाक् भवति तनोर्विपदि शरीरपातानन्तरं विष्णुलोकं च गच्छति ॥ १५५॥

इति श्रीगोविन्दविद्याचिनोदमङ्खाचार्यविरिचते क्रमदीपिका-विवरणे सप्तमः पटलः ॥ ७ ॥

अथोच्यते वइयविधिः पुरोक्त-द्शाणितोऽष्टाद्शवर्णतश्च ॥ स्मृत्येव यौ सर्वजगत् प्रियत्वं-मन् मनुज्ञस्य सदा विधन्तः ॥ १ ॥

अधाऽनन्तरं वश्यकरः प्रयोगः कथ्यते पूर्वोक्तदशाक्षरस्याऽष्टाद् शाक्षरस्य च यौ मन्त्रौ स्मरणमात्रेण साधकस्य सर्वजनवल्लभत्वं सर्वदा कुरुतः॥ १॥ फुक्कीरिति ।

फुल्लैवन्ध्रमस्नैरसुमरुणतरैर्द्ययित्वा दिनादी।

नित्यंनित्याकियायांरतमथ-

दिनमध्योक्तक्लप्त्यामुक्कन्दम्॥

अष्टोपेतं सहस्रं दशलिपिमनुवर्धे जपेद् यः स मन्त्री । क्रुर्योद्वदयान्यवद्यंमुखरमुखभुवांमण्डलान्मण्डलानि२

पुष्पितैः वनोद्भवपुष्पैरितछोहितममुंमुकुन्दं नित्यं सर्वदा नित्यकमीनुष्ठानिष्ठं दिनादौ अतिः प्रत्यहं मध्याह्वोक्तपूजाप्रकारेण
पूजियत्वा यो मन्त्री दशाक्षरं मन्त्रश्रेष्ठम् अष्टाधिकं सहस्रं जपेत् मण्डलादेव पञ्चाशहिनाद्वीक्मुखरमुखसुवां विद्वद्वाह्मणानां । मण्डलानि समुहानवश्यं वश्यानि कुर्योद्वशयतीत्यर्थः ॥ २॥

क्षत्रियवैद्यग्रद्धस्याऽपि प्रयोगत्रयं दर्शयति ।

जातीति ।

जातीप्रस्नैर्वरगोपवेषं-

कीडारतं रक्तहयारिपुष्पैः॥

नीळोत्पत्तेंगीतिरतं पुरोव-

दिष्ट्वा चपादीन् वदायेत् क्रमेण ॥ ३॥

वरगोपवेषं श्रेष्ठगोपद्भपघरं श्रीकृष्णं विचिन्त्य जातीपुष्पैः पूर्वी-क्तप्रकारेण पूजियत्वा दशाक्षरमन्त्रमष्टोत्तरसहस्रं जप्तवा क्षत्रियं वश-येत् क्रीडासकं ध्यात्वा रक्तकरवीरपुष्पैः पूर्वीकप्रकारेण पूजियत्वा दशाक्षरमन्त्रमष्टोत्तरं सहस्रं जप्तवावस्यवशयेत् गीतिरतं गीतासकं ध्यात्वा नीलोतपलैः पूर्वीकप्रकारेण पूजियत्वा वशाक्षरमन्त्रमष्टोत्तर सहस्रं जप्त्वा शुद्रं वशयेत् इत्यनेन प्रकारेणनृपादीन् वशयेदित्यर्थः॥३॥

17.

प्रयोगान्तरमाह—

सितेति—

सितकुसुमसमेतेस्तग्डुलैराज्यसिकै-देशशततमथ हुत्वा नित्यशः सप्तरात्रम् ।

# कचसुवि च ललाटे भस्म तद्धारयन्ना । विश्वायति मनुजर्खी साऽपि नृंस्तहदेवं ॥

इवेतपुष्पसिहतैः इवेततण्डुलैर्घृतिमिश्रितदशास्त्ररमन्त्रेण दश-शतं हुत्वा नित्यशः सप्तदिनपर्यन्तं तदनु तद्धोमभस्म कचभुवि शि-रिस ललाटे च धारयत् ना पुरुषः मनुजस्त्रीं मनुष्यनारीमिति रुद्रधरः तरुणीं स्त्रियं वशयतीति त्रिपाठिनः साऽपि स्त्री अनेन प्रयोगेण नृन् वशयेदित्यर्थः॥ ४॥

प्रयोगान्तरमाह— ताम्बूलेति ।

ताम्बूलवस्रक्षसुमाञ्चनचन्द्नार्थं जप्तं सहस्रत्रयमन्यतरेण मन्चोः ॥
 यस्मै ददाति मनुवित् स जनोऽस्य मङ्श्चु ।
 स्याद किङ्करो न खलु तत्र विचारणीयम् ॥ श्लि॥

ताम्बूलं वस्त्रं पुष्पं कज्जलं चन्दनं च एतधदन्यद्वस्तु मन्वोर्दशा-ष्टादशाक्षरयोरन्यतरेणैकेन सहस्रत्रयं संजप्तं यस्मै जनाय ददाति साधकः स नरोऽस्य साधकस्य मङ्क्षुशीव्रं वश्यो भवति नाऽत्र संशय इत्यर्थः॥ ५॥

प्रयोगान्तरमाह— राजद्वारे इति ।

राजद्वारे व्यवहारे सभाया-धूते वादे चाऽष्ट्युक्तं शतं च॥ जप्तवा वाचं प्रथमामीरयेखो-वर्त्तेताऽसौ तत्र तत्रोपविष्टान्॥ ६॥

राजसमीपे क्रयविक्रये सदिस अक्षकी छादे च यो मन्बोरेकम छोत्तरहातं जप्त्वा प्रथमत एव यां वाचं वदति तयैववाचा तत्र वादादौ उपविष्ठानसौ वर्तेत तज्ज्ञयी भवतीत्यर्थः॥ ६॥

प्रयोगान्तरमाह-

आसीनमिति ।

आसीनं मुरमथनं कदम्बम्ले।

गायन्तं मधुरतरं वजाङ्गनाभिः॥

स्मृत्वाऽग्नौ मधुमिलितैर्मयूरकेध्मैः

हुत्वा इसी वदायति मन्त्रवित्रिलोकीम् ॥ ७॥

कदम्बमूले उपविष्टं मुरमथनं कृष्णं गोपीभिर्मेषुरतरं गायन्तं ध्यात्वा वहीं मधुस्रुतैर्मयूरकेष्मरपामार्गसमिद्धिद्वुत्वा असी साधको लोकत्रयं वशयति ॥ ७ ॥

प्रयोगान्तरमाह—

रासेति ।

रासमध्यगतमच्युतं समरत्।

यो जपेदशकातं दशाक्षरम्॥

नित्यशों भाटीति मासतो नरो-

वाञ्छितामभिवहेत्स कन्यकाम्॥८॥

यो नरः पूर्वोक्तरासमध्यगतं कृष्णं ध्यायन् दशाक्षरं मन्त्रं प्रत्यहं दशक्षतं जपेत स मासैकेन शोधमेव वाष्ट्रितां कन्यां प्राप्नोति ॥ ८॥ प्रयोगान्तरमाह—

्तुङ्गेति ।

तुङ्गकुन्दमधिरुदम्बयुतंः या विचिन्त्य दिनद्यः सहस्रकम् ॥ साऽष्टकं जपति सा हि मण्डलाः द्याञ्चितं घरमुपैति कन्यका ॥ ९॥

उद्यकद्ग्ववृक्षस्थं विचिन्त्य प्रत्यहम् अष्टोत्तरसहस्रंद्शाक्षरं या कन्यका जयति सा हिनिश्चयेन मण्डलादेकामपञ्चाशहिनादर्वाः क्वाच्छितवरं प्राप्नोति ॥ ९ ॥

समानफलं श्योगद्वयमाइ —

नृत्यन्तमिति ।

चृत्यन्तं व्रजसुन्दरीजनकराम्भोजानि संग्रह्य तं-ध्यात्वाऽष्टाद्यावणेकं मधुवरं लक्षं जपन्मन्त्रावित् ॥ लाजानामथवा मधुप्लुततरहेत्वा ऽयुतं चूणेकै-स्द्रोढुं प्रजपेच तावद्चिरादाकाङ्कितां कन्यकाम्॥१०॥

अचिरात् शीव्रवाच्छितांकन्यां परिणेतुं मन्त्रवित्साधकः गोपगुवतीहस्तपद्मानि संगृह्य धृत्वानृत्यन्तं तं प्रसिद्धं श्रीकृष्णं ध्यात्वालक्षमात्रपरिमितमष्टादशाक्षरं मन्त्रश्लेष्ठं जपेत् अथवा लाजानां च्णैमेधुद्भुततरेर्षृतमधुशर्कराप्रचुरान्वितः मधुना द्रवीभृतैरितिषद्गधरःदशसहस्रंहुत्वातावदेवसंख्यं जपेदित्यर्थः॥ १०॥

प्रयोगान्तरमाह— अष्टादशेति ।

अष्टादशाक्षरेण दिजतरजैक्षिमध्यक्तैरयुतम् ॥ कुशैस्तिलैवी सतण्डुलैविशयितुं दिजान् जुहुयात् 💸॥

द्विजान् ब्राह्मणान् वशयितुमष्टादशाक्षरमन्त्रेणद्विजतरुजैः प-लाशवृक्षसमुद्भवैः समिद्धिस्त्रिमधुराकैः घृतमधुशकैरामिश्रितैरयुतं दशसदस्त्रं जुद्दुयात् अथवात्रिमध्वकैः कुशैस्तिलैः तण्डलेर्वा-जुद्दुयात् ॥११॥

प्रयोगान्तरमाह— कृतमालभवैवेशयेन् चपतीन् । मुकुलैश्च कुरुण्टकजैश्च तथा ॥ विशमिक्षुरकैरपि पाटलजै॰ रितरानपि तद्यद्यो वश्येत्॥ १२॥

कृतमालभवेः राजनृक्षसमुद्भवेः मुकुलेः कलिकाभिः द्वत्वानृपतीन् क्षत्रियान् वशयेत् कुरुण्टकजेश्च झिटीसमुद्भवेः मुकुलेईत्वावैश्यान् वशयेत् इक्षुरसेः इश्चरकेरितिपाठे कोकिलाक्षोमधीनथहत्यर्थः पाटलसमुद्भवेः मुकुलेबाहुत्वा इतरान् शुद्रान् वशयेत्

अनुक्तसंख्याहोमस्यबोद्धव्यातस्याएवप्रकरणत्वादिति १२॥

प्रयोगान्तरमाह-

अभिनवैशित ।

अभिनवैः कमलैरहणोत्पलैः। समधुरैरपि चम्पकपाटलैः॥

प्रतिहुनेद्युतं क्रमशोऽचिरा-

द्रशयितुं मुखजादिवराङ्गनाः॥ १३॥

शीघ्रं मुखजादिवराङ्गना ब्राह्मणादिस्त्रियोवशयितुंचतुर्भिर्द्ववैः समधुरैर्भधुरत्रयामीलितैः क्रमशः प्रत्येकं सार्धसहस्रद्वयं कृत्वा-दशसहस्रं प्रतिहुनेत् जुहुयात्।

द्रव्याण्याह ।

नृतनैः देवतपद्मैः रक्तोत्पलैश्चम्पकपुष्पैः पाटलपुष्पैः॥ १३॥ प्रयोगान्तरमाह—

ह्यारीति ।

हयारिकुसुमैर्नवैस्त्रिमधुराष्ठ्वतैर्नित्यशः। सहस्रमृषिवासरं प्रतिहुनेन्निश्चीथे बुधः॥ सुगर्विताधेयं हठात् झटिति वारयोषामसौ। करोति निजिकक्करीं स्मरशिलीमुखैरर्दिताम्॥१४॥

37

हयारिकुसुमेः करवीरकुसुमैः नृतनः त्रिमधुरमिश्रितैः प्रत्यहं सहस्रं ऋषिवासरंसप्तवासरंबुधः साधकोनिशीधेरात्रीप्रत्यहं प्रति-दिनं जुहुयात् असौ अहंकारवर्ता वारयोषां वेश्याकामवाणैः पीडितां हठात् वलात् झटितिशीव्रं निजदासीकरोति ॥१६॥॥

प्रयोगान्तरमाह—

पदुसंयुतैरिति ।

पदुसंयुते श्चिमधुराईतरै-रिष सर्वपैर्दशाशतं त्रितयम् ॥ निशि जुह्नतोऽस्य हि शचीद्यितोऽ-प्यवशो वशी भवति किन्वपरे ॥

लवणसंयुतैः कटुसंयुतैरितिपाठेकटुकसंयुतैरित्यर्थः मधुराई-तरैर्घृतमधुरार्करास्निग्धैरिपः समुचये सर्षपैर्दशक्षतं त्रितयंत्रिसहस्रं निशिरात्रौजुह्वतः पुरुषस्यशचीदयितः ईन्द्रोपि अवशोवशीभवति कि पुनरन्ये ॥ १५ ॥

प्रयोगान्तरमाह— अथेति।

प्रयोगान्तरमाह-

अथ विल्वजैः फलसमित्प्रसवः च्छद्नैभधुद्रुततरैईवनात् ॥ कमलैः सिताक्षतयुतैश्च पृथक् । कमलां चिराय वश्ययेदचिरात्॥ १६॥

विल्ववृक्षोद्भवैः फलसमित्पुष्पपत्रैः इवेतपद्मेरत्यन्तमधुरा-प्लतैः सिताक्षतयुतैः शर्करातण्डलमिश्रितः सिताज्यसाहितैरितः पाठे सिताशकरा आज्यं घृतं तत्साहितैः पृथक् एकैकं वस्तु-त्रिसहस्रहोमात् विरकालम् अविरात् शीव्रकमलां लक्ष्मीवशये-त् अत्रसंख्यासमनन्तरोका ॥ १६ ॥

अपहत्येति । अपहृत्यगोपवनिताम्बराण्यमा । हृद्यैः कदम्बमधिरुहमच्युतम् ॥

प्रजपेत्स्मरानिशि सहस्रमानयेद्-द्युतसुर्वशीमपि हवादशाहतः ॥ 🍪 ॥

हृदयेः अमासह हठात् गोपयुवतीवस्त्राण्यपहृत्यगृहीत्वाकत्म्य-वृक्षमधिकढं कृष्णंस्मरन् निशिरात्रीसहस्त्रंजपेत्स दशाहतो दश-दिवसमध्येहठानमन्त्रस्यवळात् उर्वशीमपिदेववश्यामपि वशमानये-त् निजनिकटामिति शेषः॥ १७॥

मन्त्रयोमाहात्म्यमाह—

बहनेति ।

बहुना किमन्न कथितेन मन्त्रयो-रनयोः सदक् न हि परो वशी कृतौ ॥ अभिकृष्टिकर्मणि विद्रुघयोषितां-कुसुमायुधास्त्रमयवर्षमणोरिह ॥ १८॥

अत्र प्रन्थेवहुनाकथितेनिक प्रयोजनम् अनयोर्दशाष्टादशाक्षरयोः सद्दक्तमः वशीकरणेइहजगित । अपरोनास्तिकम्भूतयोर्नगरस्री-णामाकर्षणकर्मणिकामास्त्रशरीरयोः॥ १८॥

\*

j.

मोक्ससाधकप्रयोगान्तरमाह—

वन्द इति।

बन्दे कुन्देन्दुगौरं तरुणमरुणपथोजपत्राभनेत्रं चक्रं शङ्खं गदाब्जे निजभुजपरिषैरायतेरादधानम् । दिव्यैर्भुषाङ्करागैनवनलिनलसन्मालयाचप्रदक्षिं-प्रोद्यत्पीताम्बराद्धांमुनिभिरभिवृतंपद्मसंस्थं मुकुन्दम्१९

मुकुन्दंबन्दे कीहरां कुन्दपुष्पंचन्द्रश्चतद्वत् ग्रुक्कं तथा युवानं तथारकपद्मसदशलोचनं तथा दीर्घैनिंजवाहुपरिधेर्मुद्गराकारस्वबा-हुभिः शङ्कंचकंगदां पद्मश्चधारयन्तं तथा देवयोग्यालङ्काराङ्गरागैः नवा नियानिपद्मानितेषां लसन्तीदेदीप्यमाना या माला तयाचप्रदीप्तं तथा देदीप्यमानहरिद्राभवस्त्रयुक्तं तथा नारदादिभिर्वेष्टितं तथा प्रङ्कजासीनम् ॥ १९ ॥

प्वमिति—

एवं ध्यात्वापुमांसं स्फुटहृद्यसरोजनासीनमाद्यं-सान्द्राभोजच्छविम्बा द्वतकनकिनमं वा जपेदकेलक्षम्। मन्वोरेकं द्वितारान्तरितमथहुनेदकेसाहस्रमिद्धमैः। स्नीरदूर्यः पर्योक्तैः समधुचृतसितेनाऽथवा पायसेन२०॥

पवंविधं पूर्वोक्तं मुकुन्दंध्यात्वाप्रफुलुहृद्यपन्नासनोपविद्यं तथा

आर्थं प्रथमे सजलजलद्रश्यामं सान्द्रामोजच्छितिसितियाठे सञ्चण-प्रथमान्ति वा प्यात्वा द्वितारान्तरमं प्रणवद्वयम्प्यगतं मन्दार्दशा-ष्टादशाक्षरयोरेकम् अर्केलक्षं द्वादशलक्षं जेपेत् अर्थजपानन्तरम् अर्कसहस्रम् इष्मेः समिद्धिः श्लीरद्र्येरहयत्योतुम्बरह्रक्षन्यप्रोधा-न्यतमसमुद्रवैः प्योक्तैः दुग्बप्लुतैः अथवावृतमधुराक्तरासहितन-प्रमाक्षेत जुहुयात्॥ २०॥

ततो लोकाध्यक्षं भ्रवितिसदानन्दवपुषम् निजे हत्याथोजे भवतिमिरसंभेदमिहिरम् ॥ निजेक्येन ध्यायन्मनुममलचेताः प्रतिदिनं-त्रिसाहस्रं जप्यात्प्रयजतु च सायाह्वविधिना ॥२१॥

ततस्तद्नन्तरं लोकाध्यक्षंलोकस्वामिनम्

श्रविनाशिक्षानं तत्सुखस्व हपशरीरं संसारान्धकार्वि च्छेदसूर्य-ममुं कृष्णं निजहद्वयपमे निजेक्येन स्वाभेदेन भावयन् अमलचेताः निर्मलान्तः करणः प्रतिदिनं त्रिसहस्रं सहस्रवयं जुहुयात् तथा पूर्वोक्तसायाहपूजाप्रकारेणपूजयतु होममिषकरोतुः॥ २१॥

#### बिधिमिति-

ne de

विश्व योऽसं मह्या भजति नियतं सुस्थिरमिन भवारमोधि भीमं विषमविषयग्राहनिकरैः॥ तरक्षेरंजुक्कैजिमातिसमारुपैः प्रविततं समुसीपीऽनन्तं ब्रजति परमं धाम स हरैः॥२२॥

यः स्थिरमतिः पुमात अमुंविधि प्रकारं नियतं सततं भक्ता-भजतिसेवते स भवाम्भोधि संसारसागरं समुसीय हरेः अन्त्यं न-विद्यते अन्यायस्मात्सवमयमुत्कृष्टं धामप्राप्तोतिकोहराम् अम्भोधि-रिवभयद्वरं केविषमादुनिवासः येविषयाः शब्दास्यः अथवास्तक्त्व-स्तुनवनिताद्याः त एव प्राहरूपामकरकञ्च्याद्यास्तकां विकरेः सम्-हैः तथा जन्ममरणनामधेयेस्तरकृष्ठसुद्वेमहिक्विद्यत्विष् ॥ २२॥ गुर्णस्तस्येति । १००० (१०००)

मृणंस्तस्य नामानि शुण्वस्तदीयाः। कथाः संस्मरंस्तस्य रूपाणि नित्यम् नमंस्तत्पदाम्भोरहं भक्तिनम्नः। स पूज्यो बुधैर्नित्ययुक्तः स एव॥ २३॥

सपुरुषः बुधैः प्राष्ट्रः पूज्यः स एव च नित्ययुक्तः नित्ययो-गमाक् किङ्कुवेन्सन् अस्यश्रीकृष्णस्यनामानिगृणन् वदन् तदीयाः कथा आकल्पयन् तस्य श्रीकृष्णस्य कपाणिमूर्तीः सर्वदाध्यायन् तत्पदाम्मोरुद्दं श्रीकृष्णपादपश्चं नमन् भक्तिनम्रः सेवाऽचनतः अधिकनम्रत्वख्यापनार्थपोनरुक्त्यम् ॥ २३॥

इदानीं परममन्त्रद्वयं कथयति। वक्ष्य इति ।

वक्ष्ये मनुद्रयमथा ऽतिरहस्यमन्यत् । संक्षेपतो सुवनमोहननामधेयम् ॥ ब्रह्मेन्द्रवामनयनेन्दुभिरादिमान्य-स्तत्पुवको वियदषिकयुतेशङेहृत् ॥ २४ ॥ 🛪

अथा उनन्तरमन्यत् मन्त्रह्यमतिगोप्यं जगन्मोहनसंद्रकंस्वल्पोन्त्रचावस्यं ब्रह्मककारः इन्द्रोलकारः वामनयनं दीर्घ ईकारः इन्द्रर्गुस्वारः पतैः संयुक्तः कामवीजकपः प्रथमोमन्त्र उद्धृतः तत्पूर्वकः वियत् हकारः ऋषीक इति स्वक्रपं ताभ्यां युक्तईशशन्दः हृषीकेश इति स्वक्रपं के चतुर्थ्यकवचनं हृक्षमः क्रीहृषीकेशायनमः इति द्वितीयोमन्त्रः अवायं पुरुषोत्तममन्त्र इति मैरवित्रपाठिनः ॥ २४॥

ऋष्यादिकमाह

मन्वोरिति।

मन्बोस्तु संमोहननारदोमुनिः। छन्दस्तु गायत्रमुदीरितं बुधैः॥ त्रैलोक्यसंमोहनविष्णुरेतयोः। स्यादेवता वच्म्यधुना षडङ्गकम् ॥२५॥

अनयोर्मन्त्रयोः संमोहननारदो मुनिः छन्दः पुनर्गायत्रं मन्त्रक्षैः कथितं त्रेळोक्यसंमोहनविष्णुर्देवतेति ॥ २५ ॥

अधुनाषडङ्गंवदामि-

अक्रीवेति।

अक्कीवद्धिः सलवैस्तद्पि च कलास्नास्टैः।

उक्तं पूर्ववदासनविन्यासान्तं समाचरेदथ तु ॥२६॥

ऋऋलळ् वर्जितषद्दीर्घस्वरैः विन्दुसिहतैः कलेत्यक्षरद्वयसं-वद्धैः क्लाँ क्लाँ क्लूँ क्लाँ क्लां क्ला पिस्तत् षडक्षमुक्तम् अथानन्तरं पूर्ववद्दशाक्षरकथितपीठपूजापर्यन्तं कार्यम् ॥ २६ ॥

करयोरिति ।

करयोः शाखासु तले न्यस्य षडङ्गानि चाऽङ्गलीषु शरान्। मनुपुटितमातृकाणे न्यस्याङ्गेऽङ्गानि विन्यसेच शरान्२७

करयोः शासासु अङ्गुलीषु उभयकरतले च षडङ्गानिविन्यस्य पुनरङ्गुलीषु च कामवाणान् विन्यस्य आद्यन्तस्थितमन्त्रमातृका-क्षरैमीतृकास्थानेषु विन्यस्य द्धियुक्तकामवीजैः षडङ्गानिस्वशरीरे-विन्यस्य वाणन्यासं च कुर्यात्॥ २७॥

वाणन्यासस्थानान्याह—

कास्येति।

कास्यहृद्यितिङ्गाङ्चिषुकर-शाखाभिनेमोन्तकान्छेऽन्तान्॥ शोषणमोहनसंदीपनतापनमादनान् क्रमशः॥ २८॥ पश्चैते संप्रोक्ता हांहींक्कींक्छं सआदिकावाणाः। समोहनमथजगनां ध्यायेत् पुरुषोत्तमं समाहितधीः २९॥

शिरोवर्नहृदयिक स्पादेषु अञ्चलीभिः अञ्चलादिकनिष्ठिकान्ता-

भिः एकैकया अङ्गुल्या अदुर्थानमःप्रदेखहितान् वश्यमाणान् पश्च-वाणान् क्रमेणविज्यसेत्।

बाणनामान्याह ज्ञापणेति ।

हाँ हीं कीं करूं सः पतानिपञ्चवीजानिएकैकानि आदौयेषां प्रम् णते पञ्चवाणाःशोषणादयः प्रोक्ताः प्रयोगस्तु हाँशोषणायनमः इत्य-क्रुष्ठेन शिरसि हींमोहनायनमः इति तर्जन्यामुखे इत्यादि अधानन्त-रम् संयतिचेत्रः त्रिभुवनवश्यकरं पुरुषेत्तिमंचिन्तयेत्॥ २८॥ २९॥ ध्यानमाह—

दिव्यत्रस्यानीयद्विषरमहाकल्पपादपाधस्तात्।

दिज्येति ।

मणिमयम्तलिकसङ्ग्रहपयोजन्मपीठिनिष्ठस्य ॥ ३०॥ विद्वयप्राणस्योग्यत्मयोजनसमयुतेः सुपणस्य । आसीनसुव्रतांसे विद्वमभद्राङ्गमङ्ग्रीनमभ्यतम् ॥ ३१॥ यक्षद्रशङ्गापानसमनोवाणेक्षुचापकमलगदाः ॥ द्वतं स्वद्रोभिरकणायतविद्यलः विद्वाणिताक्षियुगनिवनम् ॥ ३२॥ मणिमयकिरीटकुण्डलहाराङ्गदेकङ्गणोपिरसनाचैः । अरणेमील्यविलेपेरादीसं पीतवस्वपरिधानम् ॥ ३३॥ निजवामोरुनिषण्णांदिलस्यन्तींवामहस्तप्रतनिष्ठनाम् क्रियकोनिकमलामद्रनमद्रयाकुलोज्यवलाङ्गलताम् ३४॥ सुद्वित्रभूषणमाल्यानुलेपनांसुसित्रयस्तनपरिवीताम् । सुद्वित्रभूषणमाल्यानुलेपनांसुसित्रयस्तनपरिवीताम् । निजमुखकमल्यापृत्वसुत्वर्ताः

सिन्नगनमञ्जरांतरणीम् ॥ ३५ ॥

विसद्यन्तं वाममुजादण्डेन हर धृतेश्च वापन ।

ताज्ञ नित्तपरमनिष्टृति। निर्माह्य चराचरैकगुरुम् ॥३६॥ सुरदितिजसुजगगुरुकगन्धर्वा सङ्ग्रनाजनसहस्रैः । मद्मन्मथालसाङ्गरि भिवीतं दिव्यभूषणोस्त्रिसितैः॥३०॥ आत्माभेदत्रपेत्थंध्यात्वैकाक्षरमथाऽष्टवर्णवा । प्रजपेदिनकरलक्षंत्रिमधुरसिक्तेस्तु किंद्युकप्रसर्वेः॥३८॥ नवक्लोकानं कुलकम् ।

इत्यम् एवं वासुदेवं ध्यात्वा एकाक्षरकामवीज्ञम् अध-वाष्टाक्षरमन्त्रं दिनकरलक्षंद्वादशलक्षं जपेत् कीदशं ध्यात्वा दे-वसंबिन्धवृक्षोद्याने कल्पवृक्षोद्याने उद्यत् वृद्धिगच्छन् मनोहरो यः पारिजातवृक्षस्तस्य तले गरुडस्योक्षतांसे उपविष्टं कीदशस्य गरुडस्य पत्ररागादिघटितभूभागशोभमानश्रेष्ठपद्मपीठोपविष्टस्य तथा सकलजीवभूतस्य परमेश्वरस्यांशत्वात् तथा उदितसूर्यसमका-न्तेः कीदशं वासुदेवं प्रवालसुदराक्षं तथा कामव्याकुलितं स्वदी-भिः स्ववाद्वभिदंक्षिणवामक्रमेण चक्षश्रह्वाङ्कुश्वपश्चासुद्धार्थान्त्रेश्चार-पपद्मगदाः विद्वाणं तथा रक्तंदीर्घ बृद्धियूर्णितंत्रेश्वर्यकपं प-द्यं यस्य स तथातम् पत्ररागादिमणिष्यदित्रशिरोलंकारकणेभूषण-मुक्ताहारवाद्वभूषणकरम्लभूषणमुद्रिकासुद्धप्रपटकाप्रभृतिभिः रक्त-माल्यगन्त्रेश्च देदीण्यमानं तथा पीते वाससी परिधानमाच्छादनं यस्य स तथातं तथा भृतेश्चचापेत वामवादुदण्डेन दढं यथा स्यादे वं श्वियमालिक्षन्तम्।

कीहर्या स्वीयवामोठदेशे उपविद्यां तथा आलिक्षन्तीं तथा वा-महस्तगृहीतपद्यां तथासरसीभृतगृद्यां तथा कामेनव्याकुलीकृता-अनायसीकृता अञ्चलता यस्यास्तां मनोहराणि अलङ्कारमालाख-स्वनानियस्यास्तां तथा स्वतवस्थपरिधानां तथा कृष्णमुखपपेव्या पृतं सम्यव्यापारयुक्तं चढुलंमनोहरं चञ्चलं वा असितंस्यामयक्षेत्रं स एव मधुकरो भ्रमरः यस्यास्तां तथा तक्षणी युवती पुनः कोहरां प्रियालिक्षनजानितपरमसुखप्णहृदयं तथा जगद्गुरुं तथा देवहैं त्यस्पदेवयोनिदेवगायनविद्याधरस्त्रीसहस्त्रेभंदत्या कामेन च स्त- म्भयुक्तम् अद्भेषान्तैर्वेवार्दणभूषणद्वित्वेष्टितं कयायुक्ताः आत्मेक्ये-नध्यात्वा ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ जुहुयात्तरणिसहस्रं विम्नलैः सातिलैश्च तर्पयेत्तावत् विद्यात्यणे प्रोक्तेयन्त्रेदिनद्योऽमुमर्चयेत् भक्ताः ॥ ३९ ॥

ध्यानजपानन्तरं घृतमधुरार्करासहितैः पलारापुष्पैद्वीदशस-हस्रं जुहुयात् होमानन्तरंनिर्मलैजलैद्वीदशसहस्रंतपेणंकुर्यात् । विशात्यणेति ।

पूर्वोक्तविशत्यक्षरोदितपीठविश्वानेनतन्मन्त्रोद्धृतयन्त्रे अमुं क्र-ष्णंभक्तवाप्रतिदिनं पूजयेत्॥ ३९॥

पूजाप्रकारमाह— सार्द्ध चतुः इलोकेनगरुडमन्त्रमाह— पीठेति ।

पीठविधौपक्ष्यन्ते राजायशिरोऽसुनाऽभिषुज्याऽहिरिषुम् हरिमावाश्चरकन्धेतस्याघीचैः समर्च्य भूषान्तैः॥४०॥ अङ्गानि च वाणांश्च न्यासक्रमतः किरीटमपिशिरिस ॥ अवसोश्चकुण्डलेऽरिप्रमुखानि प्रहरणानि पाणिषु च४१॥

श्रीवत्सकौस्तुभौ च स्तनयोरुद्धंगले च वनमालाम् । पीतवसनं नितम्वेवामाङ्कश्रियमपि स्ववीजेन ॥ ४२ ॥ इष्ट्राऽथ कर्णिकायामङ्गानिविदिग्दिशासुदिश्चशान् । कोणेषुपश्चमं पुनरग्न्यादिदलेषु शक्तयः पूज्याः ॥४३॥

पूजाविधौपक्षिशन्दान्ते राजायेति स्वक्रपं शिरः स्वाह्य अन्तिमकारेणपीठमध्ये अहिरिपुंगरुइंसम्पूज्य तस्यगरुइस्य पृष्ठेश्रीः कृष्णमावाद्याऽऽवाहनादियथावत् कृत्वाऽघीर्यमूषान्तेरुपचारेश्च सम्पूज्य अङ्गानि च सम्पूज्यपञ्चवाणांश्च सम्पूज्य भूषणानि च सम्पूज्यक्षित्रकेषुशक्तयः पूज्या हति अनेनान्वयः।

पतदेवस्पष्टयति —

न्यासक्रमत इत्यादिना ।

यत्रपरमेश्वराक्षे यस्य न्यासः तस्य पूजाबोद्धव्या तत्रशिरसिकिरीटं अपिपादपूरणे श्रोत्रयोः कुण्डले अरिमुखानि चकादीनि प्रहरणानि आयुधानिहस्तेषुस्तनयोऊर्षेद्धदि श्रीवत्सकौस्तुमौ गलेवनमालाम् आपादलिक्वनींपधमालां नितम्वेकट्यां हरिद्रामवस्त्रं वामाक्षेवामभागेलक्ष्मीं च स्ववीजेन श्रीवीजेन इष्ट्वासम्पूज्य कर्णिकायां दिः
गिवदिशासुकोणेषुदिश्च च अङ्गानि पूर्ववत्सम्पूज्यदिश्चश्चरात् अगन्यादिकोणेषुचपश्चमं वाणं पूजयेत् पुनरम्यादिदलेषु अष्टीशक्तयः
पूज्याः ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

शक्तिवर्णानाह— लक्ष्मीरिति।

लक्ष्मीः सरस्वती स्वर्णाभे अरुणतरे रातिप्रीत्यौ । कीर्तिः कान्तिश्च सिते तुष्टिः पुष्टिश्च मरकतप्रतिमे॥४४॥

स्वर्णामेपीतवर्णे अरुणतरेअतिरक्ते सितेशुक्के मरकतप्रतिमे-हरिद्वावर्णे ॥ ४४ ॥

पताः शक्तयः किम्भूताः।

दिव्याङ्गरागभूषा-माल्यदुक्लैरलकृताङ्गलताः॥ स्मेराननाः स्मरात्ती-धृतचामरचारुकरतला एताः॥ ४५॥

देवयोग्यानुलेपनालङ्कारप्रनिथतपुष्पस्क्षमवस्त्रैर्भूषितदेहाः अङ्गल-ताशब्दः स्वरूपवाची तथा ईषद्धास्यवदना तथा कामवाणपी-डिताः तथा गृहीतचामरमनोहरहस्ताः॥ ४५॥

लाकेशा इति।

लोकेशा वहिरच्यीः-कथितेत्यची मनुद्रयोद्भूता॥ प्रायः पुरुषोत्तवविधिः रेवं हि स नोच्यतेऽस्रवहुलस्वात् ॥ ४६॥

तहाहिरिन्द्रादयः वजादयश्चपुच्याः इत्येवपुता मन्त्रह्यसम्भवा कृथिता भायावाहुट्येनपुरुषोत्तममन्त्रथितप्रकारोप्येवम्परं स्त हह स्वष्टीकृत्य नोच्यतं बहुवक्तव्यत्वात् प्रायः पुरुषोत्तमविश्विरविम् हाऽन्यतोऽवगन्तव्यमिति टीकान्तरसम्भतं पाठान्तरम् ॥ ४६॥

4

संसोद्जगास्त्रजीमाह—

त्रेलोक्येति।

त्रैलोक्यमोहनाये-त्युका विदाहहति स्मरायेति । तत् धीमहीति तन्नो-इन्तेविष्णुस्तद्गुप्रचोदयात् ॥ ४७ ॥

त्रेहोक्यमोहनायेति स्वरूपमुकातदनन्तरं विश्वहे इति स्मराये-ति तद्नुधीमहीति तश्रोविष्णुः प्रचोद्यादिति स्वरूपंत्रेत्॥ ४०॥ प्रभावमाह—

जप्येषा हि जपादी-दुरितहरी श्रीकरी जपार्चनहबनै:। प्रोक्षयतु द्युद्धिविधये-ऽचीयामनयात्मयागभूद्रव्याणि॥ ४८॥

एषागायत्रीजपात् पूर्व जपनीया स्वमन्त्रजपपूजाहोमेः पुनः पा-पनादानी लक्ष्मीप्रदा च भवति अनयागायत्र्या च पूजायां शुद्धार्थे आत्मयागभूद्रव्याणि आत्मानं यागभुवम् द्रव्याणि च प्रोक्षयतु ॥४८॥

मन्त्रद्वयसाधारणतर्पणमाह—

मन्धोरिति ।

मन्वोरेकेन शतं-तर्पयेन्मोद्दनीयस्नयुनैर्यः। सायदिनशः प्रातः-

स तु लभते वाञ्चितानयत्ततः कामान् ॥ ४९॥

यः पूर्वोक्तमन्त्रयोः एकेनमोहिनीपुष्पमिश्रितैः शकासनपद्मास-मपुष्पसहितेर्जलैः प्रति प्रत्यहं शतं तपर्येत् स वाञ्छितान्कामान् धनायासेन प्राप्तोति ॥ ४९ ॥

मन्त्रद्वयसम्बन्धित्रयोगान्तरमाह—

द्धत्वेति ।

हुत्वायुतं हुतशोष-संपाताज्येन तावद्भिजप्तेन । भोजयतु स्वाभीकं-

रमणीरमणोऽपि तां स्ववदातां नेतुम्॥ ५० ॥

घृतेनवहावयुतंहत्वा आहुतिशेषघृतेनमन्त्रजप्तेन रमणी स्वव-शता नेतुं प्रापयितुम् आत्मीयंकामुकंभोजयतु कामुकः स्त्रियं भो-जयतु ॥ ५० ॥

अष्टादशाणीति।

अष्टाद्शाणि विहिता-विषयः कार्या वहरत आभ्याम् । मन्वोरनयोः सहगन्यो वै-न मनुक्षेताष्यवहरकर्मणि जगति ॥ ५१॥

अष्टादशाक्षरमन्त्रकथिता वश्यकारिणः प्रयोगा आभ्यां मन्त्राभ्यां कार्याः हि निश्चयेन जगति सकळजगदायस्तताकार्ये अनयोः समा-नोऽन्यो मन्त्रीनास्ति ॥ ५१ ॥

अत्रकार्णेति।

अत्रैकाणेजपादा-

वथवा कृष्णः सवेणुगातिध्येयः॥

अरुणरुचिराङ्गचेदाः कन्द्रपी वा सपादाशृणिचापेषुः॥ ५२॥

अत्र समनन्तरोक्तद्वयमध्ये एकाक्षरमन्त्रस्य जपपूजाहोमादी कृष्णी भावनीयः कीटक् सर्वेणुगीतिरिति वंशोत्थगानपरः तथा कोहितमनोहरशरीराभरणः अथवा अत्रैव मन्त्रजपादी पाशाङ्कराध-द्वर्षाणधरःकामदेवोध्येयः मन्त्रस्यादिदेवात्मकत्वादिति भावः ॥५२॥

प्रकृतमुपसंहरति । यस्त्विति ।

यस्त्वेकतरं मनुमेतयो-विमलघीः सदा भजति मन्त्री॥ सोऽनुज्ञाऽपि च सिद्धि। विपुलामिहातितरामोति॥ ५३॥

योमन्त्री अनयोमन्त्रयोरेकं मन्त्रश्लेष्ठं सदा जपादिमिः सेवते स रहलोके ऽमुत्र च अत्यर्थे विपुलांसिक्टि प्राप्नोति ॥ ५३ ॥ अथ रुक्मिणीयह्नममन्त्रमुद्धरति । अथेति ।

अथ सत्यशौरिचतृतीयतुर्यकाः।
शिक्षियमनेत्रशिक्षण्डमण्डिताः॥
जयकृष्णयुग्मकिन्तरात्मभूशिक्षिशिक्षिणस्यवृतसक्तवर्णकाः॥ ५४॥
प्रानमध्यतो सुदितचेतसे ततस्त्यपरक्तद्रग्यगुरुमारुताक्षराः॥
सचतुर्थिकृष्णपदामिक्षुकार्मकोदशवर्णकश्च अनुवर्यकस्त्वसौ॥ ५५॥
स्रक्षाधराचलसुतारमाक्षरेः।
पुटितः क्रमोक्रमगतैः समुद्गवत्॥

# इति दन्तसूर्यवसुवर्ण उद्धृतः। कवितानुरञ्जनरमाकरोऽघद्वतः॥ ५६॥

सत्योदकारः शौरिर्नकारः च तृतीयतुर्येति जकारः झकारख एतेचत्वारोवणीः प्रत्येकं शिखोरेकः वामनेत्रमीकारः शशिखण्डोविन्दुः पतैः शोभनाः संवद्धाइत्यर्थः तथाच द्वी श्रीं श्रीं श्रीं इति तद्नु जय कृष्णेति त्रिपाठिगोविन्दमिश्रप्रभृ-तयः वस्तुतः जयक्रणोति पदस्य युग्मं तदनु निरन्तरोति स्व-रूपम् आत्मभूः ककारः शिखीरेफः शिकरीकारः तथा की स्व-क्षं तदनु उस्वक्षं आस्यवृतमाकारः डास्वक्षं सक्त इति स्व-रूपं प्रनिमध्यतः प्रनीति अक्षरयोर्मध्ये मुदितचेतसे इति ततो निशब्दान्ते त्येति स्वरूपं तद्यु पस्वरूपं रक्तोरेफः दक् इकारः प्रधमार्थतिक्रमे कारणाभावात् इस्व इकारो लभ्येत तथा च प्रिश्ति स्वरूपं ततो य इति स्वरूपं गुरुराकारः या इति स्वरूपं तद्तु मारुतोयकारः तद्तु सचतुर्थिक्रःणपदं कृष्णायेति स्वरूपं तद्तु इक्षुकार्मुकः कामवीजं तद्तु पूर्वोक्तद्शाक्षरमन्त्रः तद्तु छ-योबिन्दुः तत्सिहिता घरा पेकारपे शति स्वरूपम् अचलः पर्वतः तत्सुता पार्वती भुवनेश्वरीबीजमित्यर्थः रमाश्रीवीजम् एभिसि-भिषीं अर्मन्त्रान्ते प्रतिलोमपिठतैः पेहीं श्री अन्ते श्रीहींपे इति समुद्रवत् सम्पुरवत् पुटितोऽयं द्विपञ्चाशद्वणों मन्त्रः सिद्धो भवति ।

मन्त्रवर्णसंख्यामाह—

### इतीति।

दन्त ३२ सूर्य १२ वसु ८ पिमिमिलितः संख्या द्विपञ्चाशहर्णाः रमको मन्त्रो भवतीत्यर्थः कीहशः कवितालोकानुरागळक्मी सम्पादकः तथाऽघहत्पापहर्त्तो ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

अस्य मन्त्रस्य ऋष्यादिकमाह्— मुख्युत्तेति।

मुखबृत्तनन्द्युतनारदो मुनिः। छन्द उक्तममृतादिशं विरादः॥

त्रिजगाद्दिमोहनसमाहयो हरिः। खळु देवताऽस्य गुानिभिः समीरिता ॥ ५७ ॥

मुखबृत्तमाकारः जन्देति स्वरूपम् आभ्यां युती नारदः तथाच आनन्दनारदऋषिः अमृतादिकं विराद् छन्दस्त्रेलोक्स्यमोहनोहरि देवता नारदादिभिर्मुनिभिः कथिता ॥ ५७ ॥

अङ्गविधिद्शीयति।

बसुमित्रोति ।

वसुमित्रभूघरगजात्मदिङ्मयै-र्मनुवर्णकैस्त्रिपुटसंस्थितैः पृथक् ॥ निजजातियुङ्निगदिनं षडङ्ग्रकम्। क्रिययेव तत खलु जनानुरञ्जनम्॥ ५८॥

वसुः ८ मित्रः १२ भूघरः ७ गजः आत्मा १ दिक् १० पतत्सञ्ज्ञयाकैर्मन्त्राक्षरेखियुद्संस्थितैः तथाच पे ही श्री द्वी श्री जी ही जयकृष्ण पे हीं श्री हदयानमः पे ही श्री जयकृष्ण नियन्तरक्रीडासक पें हीं श्री शिरसेस्वाहा इत्यादिक्रिययैव षडङ्गिक्रिययेव सर्वजनानुरागं जनयति ॥ ५८॥ The state of the state of the state of

• म्यासमाह<del>ः -</del> अधेति ।

अथ संविद्योध्य तनुमुक्तमार्गतः। विरचय्य पीठमपि च स्ववष्मणा ॥ करयोर्दशाक्षरविधिकमान्त्यसेत् 🖟 स षडङ्गसायकमनङ्गपञ्चकम् ॥ ५९ ॥

अथानन्तरं तनुंशरीरम् उक्तमार्गतः पूर्वोक्तमृतशुखाःप्रकारेण संशोध्याऽनन्तरं स्ववध्मणी स्वशरीरेण पीठमारचय्य करयोः करयुगलेदशाक्षरोक्तप्रकारेण षडङ्गम् अङ्गपर्कं सायकान् च शोषणादीन् वाणान् अनञ्जपञ्चकं कामवीजमन्मधकन्द्र्पमकरःवज-मनोभृतसञ्चकं कामपञ्चकं न्यसेस् ॥ ५९ ॥

P

4

1

इसमैवार्थं विविच्य दर्शयति— मनुनेति । मनुना त्रिशों न्यसतु सर्वतस्तनौ । स्मरसम्पुटैस्तद्नु मातृकाक्षरैः ॥ द्शतत्वकादिद्शवणकीर्त्तितं-त्वथ मृतिपञ्जरवसानमावरेत ॥ ६०॥

मनुना मूलमन्त्रेण पूर्वे शरीरे त्रिव्यापकङ्कुर्यात् तदनन्तरं प्रतिवर्णे कामवीजपुटितेर्मातृकाक्षरैः त्रिशो न्यसतु दशवर्णकीर्तितं दशाक्षरोक्तदशत्वादिकान् न्यसेत् तत्त्वन्यासादि मूर्ति-पञ्जरान्तं विन्यस्य ॥ ६० ॥

सृजितिस्थिती द्शाषडङ्गसायकान् । न्यसतात्ततोऽन्यद्खिलं पुरोक्तवत् ॥ प्रविधाय सर्वभुवनैकसाक्षिणं-स्मरतान्मुकुन्दमनवद्यधीरधीः ॥ ६१ ॥

सृष्टिस्थिती समाचरेत् दशाङ्गानि षडङ्गानि वाणाँश्च देहे विन्य-सेत् तदनन्तरम् आत्मार्चनायखिलं पूर्ववत् कृत्वा सकललोकद्रष्टाः रं श्रीकृष्णं समरतात् चिन्तयतु निर्मलास्थिराबुद्धिर्यस्य स तथा ताहराः साधकः ॥ ६१ ॥

ध्यानमाह—

\$

À

अथ भूषरोद्धिपरिष्कृते महो-व्यतकालगोपुरविकालवीथिके ॥ चनचुम्ब्युद्यसितसीधसङ्कुले। मणिहम्यविस्तृतकपाटवेदिके॥ ६२॥

अथानन्तरं स्वकेषुरे मणिण्डपे सुरवादपस्य कल्पवृक्षः स्था ऽधो मणिमयभूतले परिस्फुरत् पृथुसिहवक्रचरणाम्बुजासने स्थूलीसह- मुसाकारपादावितपीठपपासने समुपाविष्टमच्युतम् अभिचिन्तयेत्। की दशेपुरे भूषराः पर्वताः उद्धिः समुद्रः एतैः परिष्कृतेविष्टिते तथा महोन्नतः अत्युचः शालः प्रकारोगोपुरं विद्वारं च यत्र तस्मिन् तथा विशालामहती वीथिका पन्धाः यत्र तत्र कर्मधारयः तथा मेघस्पिशालतिशुद्धं वलगृहत्याते तथा मणिमयगृहे विस्तीणीः कपादाः तथा वेदिका परिष्कृतभूमिर्यत्र तत्र ॥ ६२॥

पुनः कीडशेपुरे—

ब्रिजभूपविद्चरणजन्मनां गृहै-र्विविधेश्च शिल्पिजनवेदमभिस्तथा॥ इभसप्त्युरभ्रखरधेनुसैरिभ-च्छगलालयेश्च लसितैः सहस्रशः॥ ६३॥

सहस्रशोलोकेर्बाह्मणक्षत्रियवैदयश्द्राणां नानाप्रकारगृहैः तथा शिल्पिजनानां गृहैस्तथा हस्त्यद्वमेवगर्दमधेनुमहिष्ठछगलानां गृहैः शोमिते ॥ ६३ ॥

पुनः की दशे-

विविधापणाश्रितमहाजनाहृत-क्रयविक्रयद्रविणसञ्चयाश्चिते ॥ जनमानसाहृतिविद्ग्धसुन्द्री-जनमन्द्रिः सुरुचिरैश्च मण्डिते ॥ ६४॥

नानाप्रकारविपणिसमाश्रिते महाजनाहतकयविक्रयद्वविणसंख-यव्याप्ते

पुनः कीहरो

जनानां चित्तापहरणेचतुराः येवेदयाजनास्तेषां गृहैः शोभमा-नैरलंकृते ॥ ६४ ॥

पुनः कीहरोपुरे। पृथुदीर्धिकेति।

पृथुदीर्घिकाविमलपाथसिस्फुर-विकचारविन्दमकरन्दलम्पटै: ॥

### वरहंससारसरथाङ्गनामभि-विंहगैविंग्रष्टककुभि स्वके पुरे ॥ ६५॥

स्थूलसरोवरिनम्मेलोदके देदीप्यमानविकसितकमलमकरन्दा-ख्यरसलोलुपैः श्रेष्ठहंससारसचक्रवाकसंक्षकैः पक्षिभिर्ध्वनिता दिशो यस्मिन्॥ ६५॥

पुनः कीहरोमणिमण्डपे-

पुनः की हशे।

सुरपादपैः सुरभिपुष्पलोलुप-भ्रमराकुलैविंविधकामदैर्नुणाम् ॥ शिवमन्दमारुतचलच्छिखैर्नुते-मणिमण्डपे रविसहस्रसप्रभे ॥ ६६ ॥

करुपवृक्षेः सुगन्धिपुष्पलुष्धम्ममरुवातेः मनुष्याणां विवि-धकामदेः ग्रुभमन्दमारुतचलदप्रभागैः तैर्वेष्टिते।

सूर्यसहस्रसमानप्रभे ॥ ६६ ॥

पुनः की हशे-

मणीति ।

मणिदीपिकानिकरदीपितान्तरे। तनुचित्रविस्तृतवितानशालिनि॥ स्रतिते पिकस्वराविचित्रदामाभिः।

सुसुगन्धि गन्धसिललोक्षितस्थले ॥ ६७ ॥

मणिरेवदीपिका तस्याः समुद्देः प्रकाशितमध्यभागे।
पुनः कीढरो

सुरमविचित्रविस्तीर्णचन्द्रातपयुक्ते।

पुनः कीहरो

विकसितनानाप्रकारपुष्पमालाभिः शोभिते अतिसुरभिस-लिलस्तिकस्थाने ॥ ६७ ॥

वृतः कीहरो ॥

प्रमदेति—
प्रमदाश्रातिमदाविघूणितेक्षणेप्रमदाशतिमदाविघूणितेक्षणेभद्जालसैः करविलोलचामरैः॥
अभिसेविते स्खलितमञ्जुभाषितैः।
स्तनभारभङ्गरकृशावलग्रकैः॥ ६८॥

स्त्रीरातेमेद्विघूणितनेत्रैमेद्जानेताऽल्स्यसहितैः हस्तस्थित-चञ्चल्यामरैः ईषत्स्खलितमनोहरवचनैः स्तनभारनम्रसूक्ष्मम-भ्यप्रदेशैः परितः सेविते ॥ ६८ ॥

कथंभूतस्य सुरपादपस्य

अविरामधारमणिवर्यवर्षिणः। श्रमहानिदामृतरसच्युतोऽप्यधः॥ सुरपादपस्य मणिभृतलोल्लसत्-पृथुसिंहवक्रचरणाम्बुजासने॥ ६९॥ अविश्रान्तमणिश्रेष्ठधारावर्षिणः। पुनः कीदशस्य।

श्रमहानिकरामृतरसश्राविनः ॥ ६९ ॥ कीटशमच्युतम् —

अभिचिन्तयेत्सुखनिविष्टमच्युतं-नवनीलनीर्षहकोमलच्छविम् ॥ कुटिलायक्जन्तललसत्किरीटकं-स्मितपुष्परत्नरचितावतंसकम् ॥ ७० ॥

मूतननीळोत्पळरम्यकान्तिम् । पुनः कीदृशं—

कुटिलायकेरोषुस्फुरत् किरीटंयस्यतम् । पुनः कीरदां।

स्मितम् ईषद्विकसितं पुष्पं रसानि च तैरचितोऽवतं-सोयनतम्॥ ७०॥ सुललाटमुन्नसमुद्शितभुवं-विपुतारुणायतविलोललोचनम् ॥ मणिकुण्डलासपरिदीसगण्डकं-नववन्धुजीवकुसुमारुणाधरम् ॥ ७१ ॥

तथा शोभमानललाटं-

तथा उच्चनासिकम् उद्गच्छद्भ्रूलताकं

तथा स्थूलारणवर्णदीर्घचञ्चलनयनं तथा मणिमयकुण्डलिक-रणपरिशोभितगण्डस्थलं तथा नूतनवन्धुजीवपुष्पसद्दशाऽद-णाधरम्॥ ७१॥

पुनः की हशं—

स्मितोति।

स्मितचित्रकोङ्ग्वितिदिङ्मुखं स्फुर-त्पुलकश्रमाम्बुकणमण्डिताननम् ॥ स्फुरदंशुरत्नगणदीप्तभूषणो-त्तमहारदामभिरूपस्कृतांसकम् ॥ ७२ ॥

हासचन्द्रिकरणधवलीकृतिदेङ्मुखं तथा स्फुरद्रोमाञ्जजः स्यप्रस्वेदविनदुशोभितवद्नम्।

पुनः की हशं

स्फुरद्वेदीप्यमानिकरणरत्नसमुहप्रकाशमानभूषणश्रेष्ठहारमालाः भिःशोभितस्कन्धम् ॥ ७२ ॥

घनसारकुङ्कमविलिप्तविग्रहंपृथुदीर्घषड्वयभुजाविराजितम् ॥
तह्याञ्जचारचरणाञ्जमङ्गजो- न्मथिताङ्गमङ्कगकराम्बुजद्वयम् ॥ ७३ ॥
पुनश्चन्दनकुङ्कुमाभ्यां परिकिप्तशरीरं पुनः स्थूलदीर्घद्वाद्वराः

हस्ते विराजितं तथा नूतनारुणवर्णपद्मसङ्ज्ञानरणपद्मं पुनः कामपी-हितवेहं पुनः स्वाङ्के आसिपतहस्तद्वयम्॥ ७३॥

स्वाङ्कस्थभीष्मकसुतीरुयुगान्तरस्यम् । तां तप्तहेमरुचिमात्मभुजास्वजाभ्याम् ॥ हिलष्यन्तमाद्रेजयनामुपग्रहमाना-मात्मानमायतलस्वतस्यस्यसम् ॥ ७४ ॥

पुनः स्वाङ्के स्थिताया रुक्मिण्या ऊरुद्धयाभ्यत्तरे विद्यमानं पुन-स्तां रुक्मिणीं तप्तसुवर्णकान्ति स्वीयहस्तपद्माभ्यामालिङ्गन्तं की-दर्शी ताम आईजयनां पुनरात्मानं श्रीकृष्णं दीर्घमनोहस्पाणिपह्य-वाभ्याम् आलिङ्गन्तीम् ॥ ७४ ॥

D

आनन्दोद्रेकनियां मुकुलितनयनेन्दीवरां स्रस्तगान्नीं-प्रोचद्रोमाश्रमान्द्रश्रमजलकणिकामौक्तिकालंकृताङ्गीम् आत्मन्यालीनवाद्यान्तरकरणगणामङ्गकैनिस्तरङ्गे-भेजन्तीं लीननानामितमतुलमहानन्दसन्दोहसिन्धी ७५

पुनः स्वात्मानन्दोद्रेकव्यासां पुनः मुद्रितनयननीलोत्पलां पुनः प्रोबस्तनुपुलकजन्यनिविद्यस्वेदिवन्दुक्षपमौक्तिकशोभितदेहां पुनः आत्मिन श्रीकृष्णे सम्यग्विलीनवाद्याभ्यन्तरेन्द्रियसमूहां पुनव्यो-पारपहितैः शरीरावयवैरितशियतमहानन्दसमूहसागरेनिमझां पुनः विगतचञ्चलमितम् ॥ ७५ ॥

पुनः कोहरां परमेश्वरम्

सत्याजाम्बवतीभ्यां-दिब्यदुक्लानुलेपनाभरणाभ्याम् ॥ मन्मथकारमधिताभ्यां-

मुखकमलचश्रललोचनभ्रमराभ्याम् ॥ ७६ ॥

सत्यभामाजाम्बवतीभ्यामालिङ्गितं कथंभूताभ्याम् उत्कृष्टाति प्-दृषकाञ्चलेपनाभरणानि ययोस्ताभ्यां पुनः कामदारपीदिताभ्यां पुनः क्रुव्णमुखविषयक्रवञ्चलनेत्रभ्रमसभ्याम् ॥ ७६॥

**भुजयुगला हिल्छाभ्यां**-

इयामारुणललितकोमलाङ्गलताभ्याम् ॥

आहिलष्टमात्मदक्षिण-

वामगताभ्यां करोल्लसत्कमलाभ्याम् ॥ ७७ ॥

पुनः परमेश्वरस्य भुजयुगलेनाऽऽलिङ्गितास्यां—

यथाकमनीलारणवर्णमबोहरे कोमले चाऽङ्गलते ययोस्ताभ्यां पुनः परमेरवरस्य दक्षिणवामगताभ्यां पुनः पाणिस्फुरितप्रशाः भ्याम्॥७७॥

पुनः की दशम्।

पृष्टगया कलिन्दस्रुतया करकमलयुजा।

सम्परिव्धमञ्जनङ्चा मद्नमाधितया॥

पद्मगदारथाङ्गद्रभृद्भुजयुगलं-

दोईयसक्तवंशविलसन्मुखसरसिहहम्॥ ७८॥

परमेदवरपृष्ठदेशवित्या यमुनयाहस्तधृतकमलया समालि-क्रितं किस्मृतया द्वामया पुनः कामपीडितया।

पुनः कीडशं परमेश्वरं

पद्मगदाशक्षचकयुक्तहस्तचतुष्टयं हस्तहयधृतवंशविलंसन्मुख-कमलम् ॥ ७८ ॥

विध्विति।

दिश्च वहिः सुरर्षिपातिभिः खचरपरिवृहै-

भिक्तिभरावनम्रतनुभिःस्तुतिमुख्यमुखैः॥

सन्ततसव्यमानममनोवचन् विषयक-

मर्थचतुष्टयप्रदमसंत्रिस्यनजनकम्॥ ७९॥

त्तीयपरलोक्तक्रमेणस्यर्थः।

पुनः वहिर्दिश्च देवर्षियतिभिः सेवरमुख्यैभेक्त्यतिरायनम्बदेद्वैः।

परिवृद्धैः प्रधानैः स्तुतिसिः वाचालवदनैनिरन्तरं सेवितं पुनः मनसी-वाचामगोचरं पुनर्थसार्थकासमोक्षफलचतुष्टयप्रदं पुनस्रैलो-क्यजनकम्॥ ७९॥

सान्द्रानन्द्रमहाविधमग्रममले घान्नि स्वके ऽवस्थितम् । ध्वात्वैवं परमं पुर्मासमन्द्रातसंप्राप्य दीक्षां गुरोः॥ लब्ध्वाऽसुं मनुमादरेण सित्रधीर्लक्षं जपेचोषिताम्। बात्तोकर्णनद्रश्चनादिरहितो मन्त्री गुरुणामपि॥८०॥

पुनः निविडानन्दमहासमुद्रमग्नम्।

स्वीयोनिर्मलेतेजसितद्वपेणाऽवास्थितम् एवमुक्तरूपं परमेश्वरं विचिन्त्य निष्पापात् गुरोदीक्षामन्त्रोपदेशविधि प्राप्याऽमुंमन्त्रं ल-कवा तीक्ष्णबुद्धिः आदरात् लक्षमेकं जपेत्।

कीरदाः साधकः स्त्रीणां वृद्धानामपि कथाश्रवणानिरक्षिणपराङ्कः

होमं सेवां चाऽऽह— ज्ञहुयादिति।

जुहुयाच दशांशकं हुताशे। ससिताक्षोद्रघृतेन पायसेन॥ प्रथमोदितपीठवर्धकेऽमुं-प्रयजोन्नित्यमानित्यताविमुक्ते॥ ८१॥

द्धुताशे वहैं। दशांशकम्। अयुतमेकं शर्करामधुष्टृतयुक्तेन परमा-क्षेन जुहुयात् किञ्च पूर्वोक्तदशाष्ट्रादशाक्षरकथिते पीठश्रेष्ठे नित्यममुं यजेत् किमर्थम् अनित्यः संसारस्तस्य परिहरणाय ॥ ८१॥ 肿

13

आरभ्याऽथ विभूतिन्यासकमतः कारान्तमभ्यक्र्य । मृत्यीचङ्गान्तं चात्मानं विकात्यणीदितयन्त्रवरे ॥८२॥ मध्येवीजं परितो वरुणेन्दुयमेन्द्रदिश्चु संलिख्य ॥ कीजवतुष्कं तद्पि चत्वारिकाद्भिरक्षरैक्चीधिकैः॥८३॥ ति। छै: प्रवेष्ठयं शिवहरि-वस्वाचिश्रिष्वय कमाबिलिखेत् ॥ वाजायाश्रीमन्त्रास्तबद्धक्षोम्बुपानिलाश्रिषु च॥८४॥ शेषं पूर्वोदितविबधाय पीठं यथा वद्भ्यच्ये॥ सङ्करूप्य मूर्तिमत्रा-

ssवाह्याडभ्र्यचयतु मध्यवीजे तम् ॥ ८५ ॥

आरभ्येत्यादि विभूति पञ्जरमारभ्य न्यास क्रमेणवाणपर्यन्तं पूजयित्वा-

मूर्त्तिन्यासमारभ्याऽङ्गन्यासपर्यन्तं चात्मरूपं सम्पूज्य पूर्वीन्
कविश्वत्यक्षरमन्त्रोक्तयन्त्रश्लेष्ठकाणिकामध्यस्थितविह्नपुर्युगमध्ये मन्
ध्यमंवीजमध्ये वीजमिति पाठस्वरसात् हृङ्खाबीजमिति रुद्वधरगोविन्दिमश्रप्रभृतयः परस्थमध्यमंवीजमिति रुप्तति मध्यमंवीजंवाग्मवादिवीजत्रयमध्यस्थितंमारवीजमितिपाठेकामवीजं विखिख्य तत्परितश्च पश्चिमोत्तरपूर्वदक्षिणदिश्च बीजज्ञवुष्कं
द्वींश्रीं जीं झीं इति वीजचतुष्ट्यं विश्विष्य तद्पिवीजचतुष्टयं द्विचत्वारिशत्जपादिस्वाहान्तैः शिष्टैमन्त्राक्षरैरुपरिवेष्टयेत्
अनन्तरं शिवईशानः हरिरिन्दः पूर्वीदिदिगित्यर्थः वसुराग्नः आक्षेयादिक एवं नैक्तंतीवारुणीवायवीदिग् एतेषुकोणेषु क्रमेणवाग्मवभुवनश्वरीश्रीवीजानि त्रिरावृत्य विश्वित्वत्

अविशिष्टं पीठविधानं पूर्ववत् समाप्यपीठं यथावत् पूजियत्वा-तत्रपीठेकणिकामध्यस्थितकामवीजे रुक्मिणीवल्लभमूर्ति सङ्गरूप्य ध्यात्वातमावाद्य पूजयेत् ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥

मुखद्त्तसन्यपृष्ठगवीजेष्वच्यास्तु शक्तयः क्रमशः। रुक्मिण्याद्याः षट्स्वथ-

कोणेष्वङ्गानि केशरेषु शरान् ॥ ८६॥

अनम्तरंदेवस्य सन्मुखदक्षिणवामपृष्ठप्रदेशगतेषु वीजचतुष्ट-येषु रुक्मिण्याद्याः शक्तयः पूज्याः षट्कोणेषु अङ्गानि केशरेषु शराब् पूजयेत् ॥ ८६॥ लक्ष्म्याचा दलमध्येष्वग्न्यादिष्ठ तंबहिध्वजपमुखान्। अग्रेकेतं रयामं पृष्ठेविषमञ्जममलर्क्क्वी ॥८९॥ पार्र्वबये निधीशौ-

सन्तत्वधाराभिवृष्टधनपुञ्जौ ॥

हेरम्बज्ञास्तदुर्गाविष्यस्तिनाम् विदिश्व बहुणादि॥८८॥ विद्वममरकतद्वीस्वणीभान् वहिरथेनद्ववज्ञाचान्॥ यजनविधानमितीरित-माद्यतिसम्बयुतं मुक्कन्दस्य ॥ ८९ ॥

100

अन्यादिपत्रमध्येषु लक्ष्म्याद्याः पूज्याः ।

यत्रवहिर्मागेष्वजप्रभृतीन् पूज्येत् अन्ततः देवस्य सन्मुखे इयामवर्णकेतुनामानंगणं पूज्येत्देवपृष्टभागे अरुणवर्णं गरुडं पू-जयेत् देवपाद्वेद्वयेनिमेलरक्तरुचीनिधीरवरौ पूज्यौ कदिशौतिर-न्तरधाराभिवृष्टधनसमुहौ।

बन्ह्यादिविदिश्चहेरम्वादीन् प्रवालादिवणीन् प्रयोत् आनन्त-रं वहिर्दिश्च इन्द्रादिलोकपालान् तथा वजाद्यायुधानि पूजयेत् इति पूर्वीकपकारेण मुकुन्दस्य श्रीकृष्णस्याऽऽवरणसप्तकं पूजाविधानं कथितम् इति ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥

इतीति-

इत्यर्चयन्नच्युतमादरेण । योऽमुं भजेन्मन्त्रवरं जितातमा ॥ सोऽभ्यर्च्घते दिव्यजनैर्जनानां हन्नेत्रपङ्केरहतिग्मभानुः॥ ९०॥

इति अमुनाप्रकारेण यो जितेन्द्रियो अन्युतं कृष्णं भक्ता पूजयन् अमुमन्त्रश्रेष्ठं सेवते सपुष्ठयः सुरेरिष पूज्यते कीहराः लोकानां हत्-यपग्रलोचनप्रायोः सूर्यः सर्वजनत्रशीकरणमन्त्रः समर्थदृत्य-पि पाष्टः ॥ ९०॥ सितंति-

सितकार्करोत्तरपयःप्रतिपत्त्या । परितर्पयेदिनमुखे दिनकास्तम् ॥ सिलिकैः द्यातं कातमखित्रयमेष-स्वविभ्रत्युदन्वति करोत्युदाविन्दुम् ॥ ९१ ॥

सितरार्कराप्रधानप्रतिपत्या दुग्धबुद्धा जलैरेव दिनमुखे प्रा-तःकाले प्रतिदिनं रातकृत्वस्तं तर्पयेत् अनन्तरं साधकः स्वा-धिपत्यसमुद्रे इन्द्रस्य लक्ष्मीं जलविन्दुवत् करोति॥ ९१॥

विदलदिति-

विदलहलैः सुमनसः सुमनोभि-र्घनसारचन्दनवहुद्रवमग्नैः॥ मनुनाऽसुना इवनतोऽयुतसंख्यं-

त्रिजगत् प्रियः स मनुवित्कविराद् स्यात् ॥ ६३ ॥

अनेनमन्त्रेण सुमनसो जातीमाळतीनामध्ययस्य सुमनिः पुष्पः विकसि ।

तैः कर्पुरयुक्तचन्दनस्य बहुद्रवन्याप्तैरयुतसंख्यं हवनतोऽयुतहोमे-न सः मन्त्री 'त्रैलोक्यस्य प्रियः कविश्रेष्ठश्च भवति ॥ ९२ ॥

ध्यानेति-

D

ध्यानादेवाऽस्य सद्यस्त्रिद्शमृगद्दशोवश्यतांयान्त्यवद्यं-कन्दर्पात्तीजपाद्यैः किमथ न सुलभं मन्त्रतोऽस्मान्नरस्य॥ स्पद्धीसुद्धूय चित्रं महदिद्मापि नैसागिकींशश्वदेनं-सेवेतेमन्त्रिसुख्यंसरसिजनिलयाचाऽपिवाचाम्धीशा९३

अस्य विकासिक्य स्थानात् शीव्यंत्रिदशसगढशः देवाङ्गना-अवस्यं वद्यतामायस्तां प्राप्तवन्ति कथंभूताः कामपीडिता अथा-नन्तरं जपहोमादिना ऽस्मात् मन्त्रात् सार्धकस्यं कि न सुलभम् अपितु सर्वमेवसुलभमित्यर्थः किञ्चेदमपि महिचत्रं यत्सरासिज- निलया लक्ष्मीः वाचामधीशासरस्वती च स्वामाविकीमसूर्यात्य-कत्वा नित्यमेनसाधकश्रेष्ठं सेवेते ॥ ९३ ॥

आधीति-

आधिन्याधिजरापमृत्युदुरितैर्भूतैः समस्तैर्विषै-दौंभाग्येन दरिद्रतादिभिरसौ दृरं विमुक्तिश्चरम् ॥ सत्युत्रैः सुस्रतास्रुभित्रनिवहैर्जुष्टोखिलाभिः सदा । सम्पद्भिः परिज्ञष्ट इडितयशा जीवेदनेकाः समाः॥९४॥

किञ्च सनोदुःखरोगजरापमृत्युशोकशून्यः सकलप्राणिभिर्विषैः तथा दुरदृष्टेन तथा दरिद्रतादिभिरतिशयेन परित्यको वहुकालं-व्याप्यविशिष्टपुत्रसमेतः सत्पुत्रीमित्रसमृहेनसेवितः सदासमृद्धः शिंडतयशाः स्तुतयशाः असौसाधकः अनेकाः समा हायनानि जी-वेत ॥ ९६॥

奉

Ù

मन्त्रान्तरेभ्योऽस्याऽतिशयित्वमाह— अखिलेति ।

अखिलमनुषु मन्त्रा वैष्णवा वीर्यवन्तो । महिततरफलाढ्यास्तेषु गोपालमन्त्राः ॥ प्रवलतर इहेषोऽमीषु संमोहनाख्यो-मनुरनुपमसम्पत्कलपनाकलपशाखी ॥ ९५ ॥

सर्वेषुमन्त्रेषुवैष्णवमन्त्रा अतिरायेन सवीर्याः तेष्विष्वैष्णव-मन्त्रेषुगोपालमन्त्रा अतिपूजितफलयुक्ताः तेष्विपगोपालमन्त्रेषु-पवसंमोहनाख्यमन्त्रः प्रवलतरः प्रकृष्टवलयुक्तः पुनः निरूपमैदवर्यः दानैककलपबृक्षः॥ ९५॥

मन्विति-

मनुमिममितिहृषं यो भजेद्रिक्तिनम्रो-जपहुतयजनाचैध्वीनवान्मन्त्रिष्ठ्यः। त्रुटितसक्तकर्मग्रन्थिरुद्बुडचेताः। ब्रजति स तु पदं तन्नित्यशुद्धं सुरारेः॥ ९६॥ योमन्त्रमुख्यः साधकश्रेष्ठः ध्यानयुक्तः मस्त्रा आराध्यत्व-श्चानेन इमं मन्त्रं मनोहरं जपध्यानहोमादिभिर्भजेत् स मुरोरेस्तत्र-सिद्धं पदं वजित प्राप्तोति सुरा अविद्या तस्यानाशकस्य पदं कीदशं-पदम् अविनाशि सर्वकालुष्यरहितं स कीदशः विनाशितसकलक-मैवन्धनः पुनः कीदशः उद्बुद्धचेता वस्तुग्रहणोन्मुखचित्तः॥ ९६॥

अथ योगमाह-अक्रीकृत्येति।

अङ्गीकृत्येकमेषां मनुमथ जपहोमार्चनाचैमेनृना-महाङ्गोत्सारितारिः प्रमुद्तिपरिशुद्धप्रसन्नान्तरात्मा ॥ योगीयुञ्जीतयोगान्समुचितिबहातिस्वप्रवोधाहृतिःस्यात् प्रागास्यश्रासने स्वे सुमृदुनि ससुखं मीलिताक्षो नि-विष्टः ॥ ९७ ॥

एषांमनूनां मन्त्राणां मध्ये एकं मनुं मन्त्रजपहोमादिभिःस्वीकृत्यवशीकृत्य अष्टाङ्गेन यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार्ध्यानधारणासमाधिलक्षणेन उत्सारितास्त्यकाः कामकोधादयोऽरयो
येन स तथा हिंदितिनर्मलप्रसन्निच्चो योगी प्राग्वदनः सन् योगान्
चित्तवृत्तिनिरोधादीन् करोतु कीह्योयोगी यथोचितविहारिनद्रा-।
प्रबोधाहारः पुनः स्वकीयसुकोमले आस्तेससुपविष्टः पुनः कीह्याः सुखेनाऽनायासेनसंमीलितेसुद्विते अक्षिणीयेनसः॥ ९७॥

विश्वामिति।

विद्यं भूतेन्द्रियान्तःकरण्मयन् मिनेन्द्रग्निष्ठपं समस्तंन् वर्णात्मैतत् प्रधानेकल नयनमये वीजक्षे ध्रवेण ॥ नीत्वातत्पुंसि विन्द्रात्मिन तमिष्-प्रात्मन्यथो कालतत्वे । तं वै शक्तो चिद्रात्मन्यपि नयतु च तां-केवले धाम्नि शान्ते ॥ ९८॥ पतद्वर्णात्मकंसमस्तं विश्वंभृतेद्रियान्तःकरणक्षपं सूर्येन्द्वद्गि-क्षपं प्रधानेप्रकृतिक्षपे कलनयनक्षपेकामवीजे प्रणवेन नीत्वा तत्र विलीनं विचिन्त्य तत्कामवीजं विन्द्वात्मनिप्रसिद्धेऽनुस्वाराख्ये तम्-पिविन्द्वात्मानं नादाख्येकालतत्वे परमात्मनि संहरेत् तमिषकालतत्वं चिद्रूपायां शक्तौ संहरेत्तामि शक्तिं केवलेतेजोमयेस्वप्रकाशेधाम्नि-तेजसिशान्तेसर्वे।पद्रवरहिते नयतु ॥ ९८ ॥

कीहरो-

निर्मन्दे निर्विशेषे निरतिशय
महानन्द्सान्द्रेऽवसानाऽ
पेतेऽथें कृष्णपूर्वामलरहितागरांशाश्वते स्वात्मनीत्थं ॥

संहत्याऽभ्यस्य वीजोत्तममथशानकैर्लीनिश्वासचेताः ।

प्रक्षीणापुण्यपुण्यो निरूपमपर
संविद्स्वरूपः स भूयात् ॥ ९९ ॥

निर्द्धन्द्विशीतोष्णादिद्वन्द्विशेषरिति विशेषोवैधर्म्यतद्विति अत्यन्तानन्द्घने अनन्तेकृष्णगोविन्दादिनिर्मलशब्दानां प्रतिपाद्ये
आत्मस्यस्पे इत्थम् अमुना प्रकारेणसंहृत्य संहारं कृत्वा कामवीजंजपन् अथानन्तरं स्वयमेव निश्चलश्वासिचत्तोभृत्वा प्रश्लीणपापपुण्यश्च भूत्वा स योगी निरूपमः परमसंविन्मयो भवति॥ ९९॥

मुलेति—
मुलाधारे त्रिकोणे तरुणतरणिभाभारवरे विश्रमन्तं कामं वालार्ककालानलजठरकुरङ्गाङ्ककोटिप्रभाभम् ॥
विद्युन्मालासहस्रद्युतिस्चिर-

इसद्रम्युजीवाभिरामं-

## त्रेगुण्याक्रान्तिषिन्दुं जगदुद्य-स्रयेकान्तहेतुं विचिन्त्य ॥ १०० ॥

त्रिकोणात्मके मूलाधारे उद्यदादित्यवत् प्रकाशमाने भ्रममाण-कामवीजं नृतनादित्यप्रलयकालीनविह्नचन्द्रकोटितुल्यकान्ति पुन स्तिडिन्मालासहस्रकान्ति पुनः नृतनपुष्पितवन्धूकवन्मनोहरं सत्वा-दिगुणत्रयेण व्याप्तोऽनुस्वारसंक्षको विन्दुर्येन तं पुनः विश्वोत्प-चिनाशैककारणम् ॥ १००॥

तस्येति-

तस्योद्धेविस्फुरन्तीं स्फुटकचिरतिहत्पुञ्जभाभास्वराभा-सुद्गच्छन्तींसुषुम्णासरिणमनुशिखामाललाटेन्दुविम्यम्॥ चिन्मात्रांसूक्ष्मक्ष्पां कलितसकलविद्यांकलांनादगम्यां-मूलं या सर्वधाम्नां स्मरतु निरुपमां हुंकृतोद्श्वितरः१०१

तस्य कामवीजस्यउपिर विन्दुगतकुण्डिलनी शक्ति दीप्यमानां चिन्तयतु किंभूतां प्रव्यक्तमनोहरिवद्युत्सहस्रवत् प्रकाशमानकानित पुनः ललाटचन्द्रविम्वानतं सुषुमणारन्ध्रं यानतीं पुनः अनु अनुगता वीजगतविम्वात्मकेविहिशिखाज्वालायस्यां सा तथातां पुनः किम्भूतां चित्स्वक्पां पुनः दुलंक्षां पुनराप्तसक्तलविश्वां पुनः कलाक्ष्पां पुनर्नादानुमेयां पुनः सर्वतेजसां मूलभूतां कीहशोऽधि-कारी हुंकारेण उदक्षित उर्द्भुत्पादिक हरोवायुरपानाक्यो येनस्तथा ॥ १०१ ॥

'नीत्वाति-

नीत्वातांशनकैरधोमुखसहस्राराहणाब्जोदर-द्योतत्पूर्णशकाङ्कविम्बममुतः पीयूषधारामृतिम् ॥ रक्तां मन्त्रमयींनिपीय च सुधानिस्यन्दह्यां विशे-द्भूयोप्यात्मनिकेतनं पुनरपि प्रोत्थायपीत्वा विशेत १०२॥

तां कुण्डिलिनीं शक्ति शनकैर्यथास्यादेवमधोमुखसहस्रद-लाहणकमलमध्यद्योतमानपूर्णचन्द्रमण्डलं नीत्वा अस्मासन्द्रवि- म्वात् अमृतधारावृधि रक्तवर्णी वर्णात्मिकाम् अमृतस्रवद्भपां पाय-यित्वा आत्मनिकेतनं मुलाधारेप्रवेशयेत् भूयोऽनन्तरमपितथैव तामुत्थाप्यतथा स्रत्वा पुनस्तस्यानिजस्थानं प्रापयेदिति॥१०२॥

पताहशाभ्यासस्य फलमाह् —

य इति ।

योऽभ्यस्यत्यनुदिनमेवमात्मनोऽन्तं-वीजेशं दुरितजरापमृत्युरोगान् ॥ जित्वाऽसौ स्वयमिव मूर्त्तिमाननङ्गः। संजीवेबिरमलिनीलकेशपाशः॥ १०३॥

यः प्रत्यहमनेन प्रकारेण शरीरमध्येकामवीजमभ्यस्यति आत्मनोऽन्तं मनोछयान्तमिद्मभ्यस्यतीतिकियाविशेषणम् असीसाधकः दुरितजरापमृत्युरोगान् पराभूय स्वयमेवदेहधारिकन्द्पी भूत्वा चिरकाछं जीवति कीदशो समरवर्णवत् श्यामकेशसमुदः॥ १०३॥

स्फुटेति—

स्फुटमधुरपरदार्णश्रेणिरत्यद्भुतार्था। झटितिवदनपद्माद्धिस्फुरत्यस्य वाणी॥ अपि च सकलमन्त्रास्तस्य सिध्यन्ति मङ्धु। व्युपरमघनसोख्यैकास्पदं वर्तते सः॥१०४॥

अस्यसाधकस्यमुखकमलाच्छ्रीग्रं सरस्वतीप्रभवति किम्भूता प्रव्यक्तमनोहरपदवर्णसम्हातिमका अत्याश्चर्यविषया किन्तु अस्य-साधकस्यमङ्श्चुअन्येपिमन्त्राः सिध्यन्ति किञ्च ससाधकः अविश्रा-न्तिनिवडसुखमात्रस्थानं भूत्वा तिष्ठति ॥ १०४॥

भ्राम्यदिति—

भ्राम्यन्मुर्तिमूलचकाद्नहः-स्वाभिभीभीरक्तपीयूषयुग्मिः॥ विश्वाकाशं पूरयन्तं विचिन्त्य । प्रत्यावेश्यास्तत्र वश्याय साध्याः ॥ १०५ ॥ नार्यो नरो वा नगरी सभाषि वा प्रवेशितास्तत्र निशातचेतसा ॥ स्युः किङ्करास्तस्य झटित्यनारतं चिराय तनिव्रधियो न संशयः ॥ १०६ ॥

मुळचकान्मूळाधारे अत्रसप्तम्यर्थेपञ्चमी भ्रमणमृत्तिकामवीजं स्वकीयाभिर्दीप्तिभिर्छोहितामृत्युक्ताभिर्वह्माण्डमध्यप्रदेशं पूर्यमाणं ध्यात्वानिशातचेतसा तीक्ष्णमितना तत्र नारीप्रभृतयः साध्याघर्यार्थे प्रत्यावेश्याः प्रक्षेप्तव्या अनन्तरं तत्र प्रवेशिताः प्रवेशं
प्रापिताः स्त्रीप्रभृतयस्तिक्षमग्राधियस्तेनहृतचित्ताः तस्यसाधकस्यशीव्रंचिरकालमाज्ञाकारिणो भवन्ति नाऽत्रसन्देहः॥ १०५॥१०६॥
तरणीति—

तरणिदलसनाथे राकगोपारणे यो-रविराशिशिखिबिम्बप्रस्फुरचारमध्ये ॥ हृद्यसरसिजेऽमुं रुगामलं कोमलाङ्गं-सुसुखमुपनिविष्टं तं स्मरेडासुदेवम् ॥ १०७॥

तत् द्वादशदलयुक्तेद्वदयकमले इन्द्रगोपालाख्योरककीटविशेषः तद्वदर्शे सूर्यविद्वचन्द्रमण्डलशोभितचारुमध्यप्रदेशे अमुंद्रयामवर्णे कोमलाङ्गं सुकुमाराङ्गं सुखप्रकारेणोपविष्टं वासुदेवंचिन्तयेत् ॥१०७॥ पादाम्भोजेति—

de

पादाम्भोजद्वयेऽङ्कल्यमलकिशलयेष्वावलौ सत्रखाना-सत्कूर्मोदारकान्तौ प्रपद्युजि लसज्जङ्किकादण्डयोश्च ॥ ज्ञान्बोरूवोः पिशक्के नववसनवरे मेखलादामिनाभौ। रोमावल्यामुदारोदरसुवि विपुले वक्षसि पौद्हारे॥१०८॥

आदिपुंसः श्रीकृष्णस्य पादाम्भोजमारम्यहसितान्तेषु स्थानेषु-वस्यमाणेषुरानैर्यथा स्यात्तथा इति कमतः स्थानकमतः स्थानकमेण स्वीयं मनः स्थापयतु तथा पादपश्चये प्रथमं मनःस्थापयेत् तदनन्तरं पूर्वं पूर्वमपोद्याऽपरस्थानेषुमनोनिद्ध्यात् अङ्गुल्यपवामलिकशलन्या निर्मलपल्लवास्तेषु तदनु नखानां शोभमानपङ्कौ तदनु प्रपद्युः जिपादद्वये कीहशे कूर्मपृष्ठवदुमरिभागे उन्नते तदनु देदीप्यमानजः ङ्वाद्वये तदनु जानुद्वये ऊरुद्वयेपीतवर्णे नृतनवस्त्रयोः श्रेष्ठे श्चुद्रघण्टि-कामालायां नाभिप्रदेशेतिन्नष्ठरोमपङ्कौ च विषुलोदरस्थानेमहाः हारयुक्ते विस्तीर्णे वक्षांस ॥ १०८॥

श्रीवत्से कौरतुभे चर्फुट कमललसददददानि वाह्वो-भूले केय्रदीते जगदवनपटौ दोईये कङ्कणाट्ये॥ पाणिद्रन्द्राङ्गलिस्थेऽतिमधुररवसंलीनविद्यवे च वेणौ। कण्ठे सत्कुण्डलोस्रस्फुटरुचिरकपोलस्थलद्वन्द्वके च १०९

净

b

श्रीवत्से विप्रणादावद्याततर्जन्योद्धरोमात्मके कौस्तुभेहृदयनि-विष्टमणिविशेषे विकसितपद्ममालायां केयूरशोभितवाह्वोर्मूले सं-साररक्षणदक्षे कङ्कणयुक्तेवाहुद्वये हस्तद्ववाङ्किलिनिष्ठे आतिमधुर-शब्देन ममं जगञ्जयं वेन एवंभूतेवेणौ तदनुकण्ठे रम्यकुण्डलाकिर-णप्रकाशितमनोहरकपोलस्थलयुगले॥ १०९॥

कर्णद्रन्द्रे च घोणे नयननिलनयो श्रूविलासे ललाटे। केशेष्वालोलवर्देष्वितिसुरिभमनोज्ञप्रस्नोज्ज्वलेषु॥ शोणे विन्यस्तवेणावधरिकशालये दन्तपङ्क्यांस्मिताख्ये ज्योत्स्रायामादिपुंसः क्रम इति च शनैः संमनः संनि-धत्ताम्॥ ११०॥

कर्णद्वये नासायुगले नेत्रपद्मद्वये म्हिविक्षेपे ललाटे चञ्चलमयूरपुच्छयुक्तेषु अतिसुगन्धिमनोहरपुष्पोज्ज्वलेषु केशेषु शोणवर्णे आसेपितवेणो अधरपल्लवे दन्तपङ्क्तां स्मिताख्यज्योतस्त्रायां स्मितमाख्यानाम यस्याः तस्यां ज्योतस्त्रायां चन्द्रकान्तौ ज्योतस्नातुल्येसिमते ॥ ११० ॥

यावदिति।

यावन्मनोविलयमेति हरेरदार-

मन्द्स्मितेऽभ्यसतु तावद्नङ्गवीजम् ॥ अष्टाद्शाणमथवाऽपि द्शाणकं वा। मन्त्री शनैरथ समाहितमातरिश्वा ११९॥

हरेहदारेशोभमाने मन्दस्मिते मनो यावत् विलयं विशेषती लयमेति तावदनक्षवीजम् अष्टादशाणे दशाणे वा प्रजपतु किंभृतः समाहितमातरिश्वा प्रत्याहारीकृतप्राणवायुः॥ १११॥

आरोप्येति ।

1

Ç)

D

आरोप्यारोप्य मनः पदारविन्दादिमन्दहसितान्तम्। तत्र विलाप्यक्षीये चेतसि सुखचित्सदात्मको भवति११२

मनः पदारिवन्दमारभ्य ईषद्धास्यपर्यन्तं समारोप्याऽनन्तरं तत्र विलाप्य लीनं कृत्वा क्षीणे शुद्धे चित्ते सित सुखद्धानसदात्मको भवति साधकः॥ ११२॥

न्यासेति ।

न्यासजपहोमपूजातर्पणमन्त्राभिषेकविनियोगानाम् । दीपिकयैव मयोद्गाषितःक्रमःकृत्स्नमन्त्रगणकथि-तानाम् ॥ ११३ ॥

कृष्णमन्त्रसमूहकथितानां न्यासजपादीनां क्रमदीपिकयैव क्रमः प्रकाशितः ॥ ११२ ॥

संशयेति।

संशायतिमिरच्छिदुरा सैषा कमदीपिका करेण सद्भिः। करदीपिकेव धार्या सस्नेहमहर्निशं समस्तसुखाप्त्यै ११४

सेषा क्रमदीपिका साधुजनैःसस्नेहं यथा स्यात्तथाकरदीपिकेव धार्या किंमूता संशयकपान्धकारच्छेदयित्री अन्यापि तैलादि-स्नेहसहितंयथा स्यात्तथा धार्यते अन्धकारनाशिनी भवति किमर्थे धार्या समस्तसुखप्राप्तचर्थम् ॥ ११४॥

जगदिद्मनुविद्धं येन यस्मात्प्रसूते । यद्नुततमजस्रं पाति चाऽधिष्ठिता यम् ॥ यदुरुमह्डदर्चिंघे विधत्ते च गोपी। तममृतसुखबोधज्योतिषं नौमि कृष्णम्॥ ११५॥

जगिद्दमनुविद्धमनुस्यूतं येनज्योतिषा यस्मात्परमेश्वरात् इमं-जनलोकं संसाराख्यं प्रसूते प्रसूति प्राप्तोतीत्यर्थः यस्मिश्नित्य-पि पाठः तथापरमेश्वरम् अधिष्ठातारमाश्चिता सती अनुततं विश् स्तृतं जगत् अजस्रं सर्वदा पातिरक्षति यस्य परमेश्वरस्य उद्यविपुलं महःतेजः ततउदिवस्तत्तेजसाउदितदीतिः सती यं प्र-तिविम्बद्धपेण धन्ते तमुक्तानन्दं स्वप्रकाशंनीमिस्तौमि ॥ ११५॥

यश्चक्रमिति—

यश्चकं निजकेलिसाधनमधिष्ठानस्थितोऽपि प्रभु-द्तं मन्मथशञ्जुणाऽवनकृते व्यादत्तलोकार्त्तिकम् ॥ धत्तेदीप्तनवेन शोभनमघोपतात्तमायं ध्रुवं-

वन्देकायविमर्दनं वधकृतां भुञ्जद्द्युकं यादवम् ॥११६॥ इति श्रीमन्महामहोपाध्यायश्रीकेशवकाञ्मीरिभद्द-गोस्वामिविरचितायां क्रमदीपिकायामष्टमः पटलः॥८॥

यः परमेश्वरः श्रीकृष्णः वस्यमाणलक्षणं चक्रंधते तं वन्देश्त्य न्वयः कथंमूतं चक्रं निजकेलिसाधनं निजयुद्धकीडाकरणं कीदशः परमेश्वरः अधिष्ठानस्थितोऽि समाधिस्थितोऽि यद्वा वाह्यस्थितोऽि प्रभुः स्वामी पुनः कीदशं चक्रं मन्मथशत्रुणामहादेवेन अवनेअवनकेतस्वलोकरक्षार्थं दत्तं पुनः दूरीकृतातिवृष्ट्यनाः मुख्याद्युपद्रचं पुनः दीप्तनवेन इवशोभनं देवीष्यमानं किमृतं कृष्णं पापरहितं स्वीकृतमायं पुनर्धवमिवनाशिनं पुनर्वधक्रतामुपः द्वकारिणांकायविमर्दनं शरीरनाशकं पुनः भुजद्युकं भुजत्स्वर्गेलेकं पुनर्जात्यायादविमत्यर्थः अत्र पद्ये चक्रवन्धे प्रत्यक्तांस्वनाम प्रक्षिप्तवानिति बोध्यम्॥ ११६॥

इति श्रीगोविन्द्विद्याविनोदभद्दाचार्यविर्विते कमर्दापिकावि-घरणेऽष्टमः पटलः समाप्तः॥ ८॥

| (१५) शिवस्तीशावली । सत्पलदेवविरिषता ।                | मनेपरलाणैवश्च • •                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| श्रीक्षेमराजविरचितवृत्तिसमेता(वेदान्तः)३             | (२९) अनुसानचिन्तामणिन्याख्यायाः शिरोम-                                            |
| (१६) मीमासाबालप्रकाशः जिमिनीयद्वादशाः                | णिकृतदीधित्या जागदीशी टीका। 🕡 २३                                                  |
| Sध्यायार्थसंत्रहः श्रीभट्टनारायणात्मज-               | (३०) वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्यायश्रीमित्र-                                       |
| अष्टबाह्मरविराचितः। (मीमांसा ) २                     | मिश्रविरचितः परिभाषा — संस्कारप्रका                                               |
| (६०) प्रकरणपश्चिका प्रभाकरमतानुसारि–मी–              | शात्मकः । सापिण्यदीपकञ्च ११                                                       |
| मांसादर्शनम् । महामहोपाध्यायश्रीशालिः                | (३१) वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्यायश्री-                                            |
| ्र कनाथमिश्रविरचितम् श्रीशङ्करभटकृतो                 | मित्रमिश्रविराचितः आद्विकप्रकाशः ६                                                |
| मीमासासारसंग्रहश्च सम्पूर्णः (मीमासा) ३              | (३१) स्मृतिसारोद्धारः विद्वद्वरिवयम्भरित्रपा-                                     |
| क्षे ६) अदैतासिद्धासिद्धान्तसारः।पारिङतप्रवर-        | ठिसंकालितः। ४                                                                     |
| श्रीसदानन्दव्यासप्रणीतस्तत्कृतव्याख्यास-             | (१३) वेदान्तरलमञ्जूषा । श्रीभगवत्पुरुषी-                                          |
| मलङ्कृतः। (वेदान्तः)                                 | तमाचार्यकृता। २                                                                   |
| (१९) कात्यायनश्रीतस्त्रम्। महामहोपाध्याय-            | (१४) प्रस्थानरताकरः । गोस्वामिश्रीपुरुषो -                                        |
| श्रीकर्काचार्यावराचितभाष्यसहितम् । १३                | नमजीमहाराजविरचितः २                                                               |
| (१०) ब्रह्मसूत्रभाष्यम् । श्रीभास्कराचार्यविर-       | (१५) वेदान्तपारिजातसौरभं नाम असमीमासा-                                            |
| चितं संपूर्णम् (वेदान्तः) ३.                         | भाष्यं श्रीनिम्बार्काचार्यविरचितम् । १                                            |
| (३१) श्रीहर्षप्रणीतं खण्डनखर्डखाद्यम् । आ-           | (३६) योगदर्शनम् । परमद्वंसपरिवाजकाचार्य-                                          |
| नन्दपूर्णविराचितया खग्रडनकक्किकावि-                  | नारायणतीर्थविराचित-योगसिद्धान्तचन्द्रि-                                           |
| भजनाख्यया व्याख्यया विद्यासागरीति                    | कासमाख्यया व्याख्यया संवित्तम्। २                                                 |
| प्रसिद्धया समेतम्। (वेदान्तः) १४                     | (३७) वेदान्तदर्शनम्।परमहंसपश्चिमाजकाचार्य-                                        |
| (२५) . आख्यातचन्द्रिका श्रीभट्टमझविरचिता १           | श्रीरामानन्दसरस्वतीस्वामिकृतब्रह्माऽमृत-                                          |
| (२३) श्रीलक्ष्मीसहस्रम्—बालबोधिनीव्याख्य-            | वर्षिणीसमाख्यञ्याख्यासंवित्तम् ।                                                  |
| याऽवतरणिकया च सहितम्। ८                              | (१८) विश्वपकाद्यः । कोद्यः। विद्वदरश्रीम-                                         |
| (२४) ब्रह्मसूत्रवृत्तिः मरीचिका श्रीवजनाथ-           | हेश्वरस्र्रिविरचितः। २<br>(२९) श्रीस्रबोधिनी । श्रीवक्षमाचार्यविनिर्मिता          |
| महकृता (वेदान्तः) २                                  | भीमद्भागवतव्याख्या गोस्वामीश्रीविठ्ठल-                                            |
| (२५) क्रोडपपसंग्रहः । अत्र श्रीकालीशङ्कर—            | नाथदीचितविरचितटिप्पणीसहिता।श्रीम-                                                 |
| सिद्धान्तव।गीराविरचितानि अञ्जमानजा-                  | सामवरसाम्बर्गाम्                                                                  |
| गदीवयाः प्रत्यचानुमानगादाधयीः प्रत्य-                | झागवतदशमस्कन्धजन्मप्रकर्ण श्रीसुबी-<br>धिनीटिप्पण्योः-प्रकाशः गोस्वामि श्रीश्री   |
| चातुमानमाथुयो व्युत्पत्तिवादस्य शक्ति-               | प्रस्केन्याचीयवायान के                                                            |
| बादस्य मुक्तिबादस्य शब्दशक्तिप्रकाशि-                | (४०) शिरमिनोहराः । जन्मन                                                          |
| कायाः कुसुमाञ्चलेश्च कोडपन्नाणि २                    | (४०) वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्यायश्रीमिन                                          |
| (२६) ब्रह्ममूत्रम्, द्वैताद्वैतदर्शनम्। श्रीमुन्दरभ- | त्रमिश्राविराचितः पूजाप्रकाशः । ४                                                 |
| हराचित्रसिद्धान्तसेतुकाऽभिधटीकासहित-                 | (४१) वेदान्तासिद्धान्तसंग्रहः । अतिसिद्धा-<br>न्तापरनामकः । श्रीब्रह्मचारियनमाजि- |
| श्रीदेवाचार्यप्रणीतसिद्धान्तजाह्नवीयुतम् २           | मिश्रविरचितः । वेदान्तकारिकावली                                                   |
| (१७) षड्दर्शनसमुचयः । बीद्धनैयायिकका-                | श्रीपुरुषोत्तमप्रसाद. शर्मकृता अध्यात्म-                                          |
| पिलजैनवैशे।विकजैमिनीयदर्शनसंचिपः ।                   |                                                                                   |
| मणिभद्रकृतटीकया सहितः । हरिभद्र-                     | सुधातराङ्गण्याख्य टीकया सहिता । ३<br>(४९) स्वानुभवादर्शः । श्रीमत्परमहंसपरिवाज-   |
| प्रिकृतः। १                                          | काचार्यनारायणाश्रमाद्वीच्यमाधवाश्रमविर्                                           |
| (२८) शुस्रोद्देतमार्तण्डः प्रकाशव्याख्यासहितः        | चितः । स्वकृतटीकाविभूवितश्र । १                                                   |
|                                                      | ानमः । रमकृतदाक्षावभूषितञ्च ।                                                     |

(४३)) याज्ञवस्करमृतिः।बालम्मृद्दीसमाख्यस्याः । (४८) विरमित्रीदयः । लक्षणप्रकाशः।।सहामहीः ख्यासम्लक्ततमिताक्षरासहिता । ब्यू-वहाराध्याय:

(१४) गादाधरी । श्रीगदाधरमद्दाचार्यचक्रव-तिकृता । श्रीगङ्गेशोपाध्यायविरचित-तत्त्वचिन्तामण्या श्रीरघुनाथतार्किकशिरो-

मणिविरचितदीधित्या च गर्भिता।

(४५) शासदीपिका । श्रीपार्थसार्थिमिश्र प्राण-ता। रामकृष्णविराचितयुक्तिस्तिहप्रपुरण्या-ख्यञ्यांख्यया सहिता तर्कपाटः ।

(४६) वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा महामही-पाध्याय-श्रीनागेशभद्देविरचिता । श्रीमददुर्बलाचार्य-बालम्भद्टाभ्यां विर्-चितकुष्डिकाकलाह्वरीकाद्वयसंवलिता। ८

(४७) व्यांकरणसिद्धान्तसुधानिधी: । पर्वतीय विश्वेश्वरस्रिरिविराचितः। पाध्यायश्रीमित्रमिश्रविरचितः।

(४९) वृहदारण्यकवार्त्तिकसार श्रीमद्विदीरण्यस्याः मिविरचितः। महैक्वरतीर्थकृतयाल्युस्

महाख्यया टीक्यासमलंकतः। (५०) विरमित्रीदयः। राजनीतिपकाशः। महाहा

महोपाध्यायश्रीमित्रमिश्रविर्वितः। 🔻 (५१) पूर्वमीमांसा अधिकरणकी सुदी। श्रीमनम् हामहोपाध्याय पं॰ रामकृष्णभट्टांचार्थी विरचिता पारेशिष्टाधिकरणनिरूपणपूर्व कं टिप्पण्या परिष्कृत

(५२) प्रसस्तपादमाष्यटीकासंप्रहः । तत्र क्र-णादरहस्यम् । श्रीशंकरमिश्रविरचितम् १

(५३) क्रमदीपिका । श्रीमन्महामहोपाध्याय कारमीरिककेशवभट्टविरचिता। वियान विनोदश्रीगोविन्दभट्टाचार्यकृतविवणोपेत १

पन्नादिप्रेषणस्थानम्

इरिदासग्रप्तः, बैंखिम्बा बनारस सिटी